# रिष्ट समुच्चय

र्नियता भी दि.जैनाचार्य दुर्मदेव

संपादक

पं. नेमिचन्द जैन शास्त्रो

साहित्यरत्न, ज्योतिषाचार्य, न्यायतीर्थ,

आरा.

प्रकाशक

श्री जबग्चंद फूलचंद गोघा जैन प्रन्थमाला, इन्देार.

वीर निर्वाण सं. २४७४, विकास २००५

४०० प्रति

प्रथमावति

[ 程. 礼)

पुस्तक मिलने का पता—

साहित्यरत नाथूलाल जैन शास्त्री

मोतीमहल, दीतवारिया वाजार

इन्दौर सिटी.



बाबू निरोतीसास जैन मैनेजर श्री स. हु. पारमा संस्थाओं के जँवरीबाग प्रि. प्रेस इन्दौर में मुद्रित

#### पूज्यवर

## श्रीमान् पंडित कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री

प्रिंसिपल, स्याद्वाद दि. जैन विद्यालय काशी

को,

जिनके पूज्यचरणों में बैठकर इस प्रथ के संपादक ने जैनागम का अध्ययन किया है,

यह प्रयास

सादर समर्पित है।



## दो शब्द

यह 'रिष्ट समुख्यय' ग्रंथ भी जवरचंद फूलचन्द गोघा जैन मंथमाला, इन्देश की घोर से प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है। उज्जैन निवासी श्रीमान सेठ फुलचंद जी गोधा (हाल इन्द्रीर) ने भा, व, दि. जैन महासभा के ४६ वें श्रधिवेशन उज्जैन में ता. १८-१२-४४ को जैन साहित्य प्रकाशनार्थ पचास हजार रुपये के वृहद्दान की रकम श्रीमान मशीरवहादुर जैनरतन सेठ गुलावचंद जी टोंग्या ब्रोर श्रोमान सेठ देवकुमारसिंहजीकाशलीवाल एम ए. को दृष्टी बनाकर सोंप दी थी और इस संस्था का नाम 'श्री जवरचन्द फुलचम्द चेरिटी फएड' इन्देगर रखा गया व गोघा जी की सम्मति से उक्त दोनों दृष्टियों ने उक्त रक्तम दूसरी जगह व्याज के लिए जमा करदी है। ता ३६-४७ को दृष्ट की मीटिंग होकर उसमें 'श्री जवरचन्द फूलचन्द गोधा जैन प्रथमाला इन्दार' के नाम से मकाशन संस्था चलाना निश्चित हुआ झार मुक्ते मंत्री खुना गया ट्रष्टियों ने 'आत्मदर्शन' पुस्तिका ( जो गतवर्षे छप चुकी है ) श्रीर 'श्रावकधर्म संप्रह' प्रन्थ (जो इस प्रन्थ के साथ ही जुपा है ) एवं प्रस्तुत प्रथ के छुपाने की मंजूरी प्रदान की तद् जुसार यह छुपाकर तैयार कर दिया गया है।

इस प्रथ की उपयोगिता इसकी प्रस्तावना से हात हो जायगी। श्रागे भी सर्वसाधारण के हित के लिए जैन धर्म संबंधी सरल साहित्य निर्माण कराकर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा इसके लिए विद्वानों एव श्रमुभवी सज्जनों से सहयोग चाहते हैं।

नाथूलाल जैन

(साहित्यरत्न, संहितास्रि, शास्त्री, न्यायतीर्थ)

ता. ३१-४-४५

मन्त्री—श्री जवरचन्द फूलचन्द गोधा जैन ग्रन्थमाला, मोतीमहल, इन्दार

#### प्रस्तावना

अन्धकर्त्ता आचार्य दुर्मदेव ने रिष्टों के विशास विषय की बती खबी के साथ इस छोटे से प्रस्थ में रका है। प्राप्त कवने समय के उपलब्ध सभी प्रन्थों से रिक्क्स्सम्बदी विषय को क्रेकर उसे इतने सजीव और स्वच्छ रूप में उपस्थित किया है कि पारक अपनी रुचि और धेर्य का त्याग किये विना जो चाहता है, पा तेता है। अनेक स्थानों पर पुरातन विचारों के विरुद्ध अपने स्वतन्त्र विचार त्रीर परिणाम इतने त्रात्मविश्वास के साथ रखे राये हैं कि हठात यह मानना पड़ता है कि रचयिता ने केवल अनुकरण ही नहीं किया, किन्तु अवनी अवतिम वतिमा द्वारा मौलिकता का परिचय दिया है। इसी कारण इन्हें संप्रहकर्ता न मानकर एक मौलिक अन्यकर्ता मानने को बाध्य होना पडता है। जब कभी कोई लेखक परम्परागत नियमों तथा रीतियों का बिला किसी कारण के उल्लान करता है, तो वह सच्चे मंत्रहकत्ती के पद से च्युत हो जाता है, पर जब वड़ी श्रपनी प्रतिभा के वल से उस विषय को नवीन ढंग से सजाकर रख देता है तो वह मै। सिक लेखक की कोटि में आ जाता है। प्रस्तुत प्रन्थ में हम यही पाते हैं कि आचार्य ने परातन विषयों को नवीन ढांचे में ढालकर अपने हंग से उनका समिवेश किया है।

श्रन्थ के प्रारम्भ में जिनेन्द्र भगवान् को नमस्भार करने के सनन्तर मनुष्य जीवन झार जैनधर्म की उत्तमता का निरूपण कर विषय का कथन किया गया है। प्रावक्षणन के रूप में श्रनेक रोगों और उनके मेदों का वर्णन है, यह १६ गाथाओं तक गया है। विषय में प्रवेश करने के प्रश्चात् प्रनथकार ने रिष्टों के पिएडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीन मेद बतलाये हैं। प्रधम श्रेणी में शारीरिक रिष्टों का वर्णन करते हुए कहा है कि जिसकी श्रांकेस्थिर हो जांच युत्तियां स्थर-उभर न चलें, श्रीर कातिहीन काष्ठवत् हो जाव और लक्ष्य में प्रतीना साथे वह केवल खात दिन जीवित रहता है। यदि बन्द मुख एकादक खुल जाय, श्रांकों की पलके न निर्दे

इकटक दृष्टि हो जाय तथा नख-दांत सह जांय या गिर जांय तो वह ज्यक्ति सात दिन जीवित दहता हैं। मोजन के समय जिस ज्यक्ति को कड़वे, तीखे, कथायले, खहे, मीठे, बार खारे रसों का स्वाद न आवे उसकी आयु एक मास की होती है। बिना किसी कारण के जिसके नख, बोठ काले पड़ जांय, गर्दन मुक्त जाय तथा जिसे उच्छ वस्तु शीत बोर शीत वस्तु उच्छा प्रतीत हो, सुगन्धित वस्तु दुर्गन्धित बोर दुर्गबित वस्तु सुगधित मालूम हो, उस व्यक्ति का शीवमरण होता है। प्रकृति विपर्यास हो जाना भी शीव मृत्यु का स्वक है। जिसका स्नान करने के अनन्त ववस्थल पहले सूख जाता है तथा अवशेष शरीर गीला रहता है वह व्यक्ति सिफ पन्त्रह दिन जीवित रहता है। इस प्रकार पिएडस्थ रिष्टों का विवेचन १७ वीं गाथा से लेकर ४० वीं गाथा तक—२४ गाथाओं में विस्तार पूर्वक किया गया है।

द्वितीय श्रेणी में पदस्य रिष्टों द्वारा मरणस्चक चिन्हों का वर्णन करते द्रुप लिखा है कि स्नान कर श्वेतवस्त्र धारण कर सुगन्धित द्रव्य तथा त्राभूषणों से ग्रपने को सजाकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करनी चाहिये। पश्चात् "श्रों हीं ण्मोग्नरहंताणं कमले-कमले विमले सिमले उदरदेवि इटिमिटि पुलिन्डिनी स्वाहा" इस मन्त्र का इक्कीस बाग जाप कर बाह्य वस्तुश्रों के संबंध से प्रकट होने वाले मृत्युस्चक लच्चणों का दर्शन करना चाहिये।

उपर्युक्त विधि के श्रनुसार जो व्यक्ति संसार में एक चन्द्रमा को नानारूपों में नथा छिद्रों से परिपूर्ण देखता है, उसका मरण एक वर्ष के भीतर होता है। यदि हाथ की हथेली को मोड़ने पर इस प्रकार न सट सके जिससे चुल्लू वन जाय और एक बार ऐसा करने पर श्रला करने में देर लगे तो सात दिन की श्रायु समभनी चाहिये। जो व्यक्ति सूर्य, चन्द्र पर्व ताराशों की कांति को मिलन स्वरूप परिवर्तन करते हुए एवं नाना प्रकार ने छिद्र पूर्ण देखता है उसका मरण छः मास के भीतर होता है। यदि सात दिनों तक सूर्य, चन्द्र एवं ताराशों के बिम्बों को नाचता हुआ देखे तो निस्सन्देह उसका जीवन तीन मास का समभना चाहिये। इस तरह दीयक, चन्द्रविम्ब, सूर्यविम्ब, तारिका, सन्ध्याकालीन एक वर्ण धूमधूसित दिशाएँ, मेघाञ्चल श्राकाश पर्व उस्काएँ श्रादि के दर्शन द्वारा कायुका निश्वय किया जाता है। इस प्रकार ४१ वीं गाया से केकर ६७ वीं गाया तक — २७ गायाचों में पदस्य रिप्टों का विवेचन किया गया है।

तृतीय अधी में निजव्जाया, परव्जाया और खायापुरुष द्वारा मृत्युस्वक बच्चों का बहे सुन्दर ढंग से निक्षण किया है। प्रारम्भ में खाया दर्शन की विधि बतलाते हुए लिखा है कि स्नान आदि से पवित्र होकर " में हीं रक्ते रक्ते रक्तियों सिंह मस्तक समाक है क्याएडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर खायां सत्यां कुरु कुरु हीं स्वाहा " इस मन्त्र का जाप कर खाया दर्शन करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति जहां खड़ा हो यहां अपनी छाया न देख सके या अपनी छाया को क्यों में देखे अथवा छाया को बेल, हाथी, काआ, गधा, में सा आर घोड़ा आदि नाना क्यों में देखे तो उसे अपना सात दिन के भीतर मरण समक्रना चाहिए यदि कोई अपनी छाया को नीली-पीली, काली और लाल देखता है तो वह कमशः तीन, चार, पांच और छः दिनं जीवित रहता है। इस प्रकार अपनी छाया के रंग, आकार, लम्बाई, छेदन, मेदन आदि विभिन्न तरीकों से आयु का निश्चय किया गया है।

परच्छाया दर्शन की विधि का निरूपण करते हुए बताया है कि एक अत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाटा हो श्रीर न लम्बा हो, स्नान कराके सुन्दर वस्त्राभूषणों से युक्त कर "श्रों हीं रक्ते रक्ते रक्तिपये ।सिंहमस्तकसमारूढे कृष्माण्डीदेवि ममशरीरे अवतर अवतर छायां सत्यां कुछ कुरु स्वाहा" मन्त्र का १०८ बार जप करवाना चाहिए। पश्चात् उत्तरदिशा की श्रोर मुँह कर उस व्यक्ति को बैटा देना चाहिए, फिर रोगी व्यक्ति को उस युवक की छाया का दर्शन कराना चाहिए। यदि रोगी उस व्यक्ति की छाया को टेढी, श्रघोमुखी, पराइमुखी श्रीर नीले वर्ण की देखता है तो दो दिन जीवित रहता है। यदि छाया को हंसते, रोते, दे।इते, विना कान, बाल, नाक्त भुजा, जंघा, कमर, सिर श्रीर हाथ-पैर के देखता है तो छः महीने के भीतर मृत्यु होती है। रक्त, चर्बा, तेल पीव, जल श्रीर श्रिप्त छाया को उगलते हुए देखता है तो एक सप्ताह। के भीतर मृत्यु होती है। इस प्रकार ६५ वीं गाथा तक परच्छाया हारा मरण समय का निर्धारण किया गया है।

क्षावर प्रम का कथा। सहते हुई स्थापर क्या है कि जंड से मेजित व्यक्ति समतक भूमि पर समाज्ञीकर वैशे को प्रमाणकतर कर हाथों को नीचे लढका कर ग्रभिमान, छल-छएड श्रीर विश्व बासना से रहित होसर जो अपनी झाया का दर्शन करता है, वह क्षाया कुरूप ब्रद्धसाता है। इसका संबंध ब्राक के अप्र भाग से. बोलों स्तनों के मध्यभाग से गुसाओं से पेर के कोशों से सवाद के श्रीर श्राकाश से होता है। जो व्यक्ति उस छाया पुरुष को विना सिर पैर के देखता है तो जिस रोगी के सिप छ।या पुरुष का दर्शन किया जा रहा है वह दः मास जीवित रहता है। यदि कोई छाया पुरुष घुटनों के विता दिखलाई पढे तो अट्टाईस महीने कीर कमर के बिजा दिखलाई पड़े तो पन्द्रह महीने शेष जीवन समभता बाहिए । यदि छाया पूरुष बिना हृदय के दिखलाई पड़े तो बाड महीने, बिना गुप्तांनों के दिखलाई पड़े तो दो दिन ग्रीर बिना कन्धों के दिखलाई पढ़े तो एक दिन जीवन शेष समस्ता चाहिए। इस प्रकार खाया पुरुष के दर्शन द्वारा मरण समय का निर्धारण १०७ वीं गाथा तक किया गया है।

इसह पश्चात् १३० वीं गाथा तक स्वप्न दर्शन द्वारा मृत्यु सक्त्यों का कथन किया है। इस प्रकरण के प्रारंभ में बताया है कि जिस रात को स्वप्न देखना हो उस किन उपवास सिहत मीन अत धारण करे और उस दिन समस्त आरंभ का त्याग कर विकथा एवं कपायों से रहित होकर "ओं हीं पग्हसवणे स्वाहा" इस मंत्र का एक हजार बार जाप कर भूमि पर ब्रह्मवर्थ पूर्वक शयन करे। यहां स्वप्नों के दो मेद बताये हैं देव कथित और सहजा। मन्त्र जाप पूर्वक किसी देव विशेष की आराधना से जो स्वप्न देखे ज ते हैं वे देवकथित और विन्ता रहितं, स्वस्थ एवं स्थिर मन से बिना मंत्रोबारण के श्रारा में धातुओं के सम होने पर जो स्वप्न देखे जाते हैं वे सहज कहलाते हैं। प्रथम प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल १० वर्ष में, दूसरे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल १० वर्ष में, दूसरे प्रहर में स्वप्न देखने से उसका फल रूर दिन में प्राप्त होता है।

जो स्वप्न में जिनेन्द्र अगवान की श्रविमा की हाथ, देश, घुटने, मस्तक, जहा, बन्धा सीह ऐहं से रहित देखता है वह सम्बद्ध

चार महीने, तीन वर्ष, एक वर्ष, पांच दिन, दो वर्ष एक मास क्रार बाट मास जीवित रहता है अथवा जिस व्यक्ति के ग्रभाग्रभ को कात करने के लिये स्वप्न दर्शन किया जा रहा है वह उपर्युक्त समयों तक जीवित रहता है। स्वप्त में छुत्र भंग देखने से राजा की मृत्य, परिवार की मृत्य देखने से परिवार का मरण होता है। यदि स्वप्त में अपना नाश होता देखे या कीआ और गृद्धों के द्वारा अपने को खाते हुए देखे तो दो महीने की आयु शेष समभानी चाहिये। दक्षिण दिशा की भोर ऊँट, गधा भीर भैंसे पर सवार डोकर घी या तैल शरीर में लगाये हुए जाते देखे तो एक मास की भायु शेष समभनी चाहिए। यदि काले रंग का व्यक्ति घर में से श्रपन को बलपूर्वक खींबकर ले जाते हुए स्वप्न में दिखलाई दे तो भी एक मास की आयु शेष जाननी चाहिये। रुधिर, चर्बी, पीव. चर्म, भीर तेल में स्नान करते या इवते हुए अपने की स्वप्ताओं देखे या स्वप्न में लाल फूलों को बांधकर ले जाते हुए देखे तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है। इस प्रकार इस प्रकरण में विस्तार पूर्वक स्वप्न दर्शन का कथन किया गया है। इसके अनंतर प्रत्यक्षरिष्ट और लिंग रिष्टों का कथन करते हुए लिखा है कि जो व्यक्ति दिशाओं को हरेरग की देखता है वह एक सप्ताह के भीतर, जो नीले वर्ण की देखता है वह पांच दिन के भीतर, जो श्वेन वर्ण की यस्तु को पीत और पीत वर्ण की वस्तु को श्वेत देखता है वह तीन दिन जीवित रहता है। जिसकी जीभ मे जल न गिरे, जीभ रस का ब्रह्मियन कर सके और जो ब्रपना हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह सात दिन जीवित ग्हता है। इस प्रकरण में विभिन्न <del>त्र</del>नुमान क्रीर हेतुक्रों द्वारा मृत्यु समय का प्रतिपादन किया ग्रया है।

परन द्वारा रिष्टों के वर्णन के प्रकरण में प्रश्नों के आठ भेद वनलाये हैं—श्रंगुलीपरन, श्रलक्षप्रश्न, गोरोचन प्रश्न, श्रच्यप्रश्न शब्द पर्न, परनाक्षर प्रश्न लग्नपरन और होरापरन । श्रंगुलीपरन का कथन करते हुए वताया है कि भी महावीर स्वामी की प्रतिमा के सम्मुख उत्तम मासती के पुष्पों से "श्रों हीं श्रद्धें गुमो अरहंतांगं हीं श्रवतर दवतर स्वाहा" इस मंत्र का १०८ वार आप कर मन्त्र सिद्ध करे। फिर हाहिने हाथ की तर्जनी को सी वार मन्त्र से मंत्रित कर आंखों के ऊपर रखकर रोगी को भूमि देखने लिए कहे, यहि वह सूर्य के बिम्ब को भूमि पर देखे तो छ मास जीवित रहता है। इस प्रकार अगुलि प्रश्न द्वारा मृत्यु समय को ज्ञात करने की विधि के उपरान्त अलक प्रश्न की विधि बतनाई है कि जौरस पृथ्वी को एक वर्ण की गाय के गोगर से लीपकर उस स्थान पर "ओं हीं अई एमो अरहंताएं हीं अवतर अवतर स्वाहा" इस मन्त्र को १००० बार जपना चाहिए। फिर कांसे के वर्तन में अलक्ष को भर कर सी बार मन्त्र से मित्रत कर उक्त पृथ्वी पर उस वर्तन को रख देना चाहिए। पश्चात रोगी के हाथों को दूध से धोकर दोनों हाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन मास और वर्ष की कल्पना करनी चाहिए पुनः सी बार उक्त मन्त्र को पढ़ कर अलक्ष से रोगी के हाथों को धोना चाहिए। इस किया के अनन्तर हाथों के संधिस्थान में जितने विन्यु काले रंग के दिखलाई पड़े उतने दिन, मास और वर्ष की आगु समक्षनी चाहिए। लगभा यही विधि गोरोचन प्रश्न की भी बतलाई है।

प्रश्नाकार विधि का कथन करते हुए लिला है कि जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्न करना हो यह "ॐ हीं बद वद वाग्वा दिनी सत्यं हीं स्वाहा" इस मंत्र का जाएकर प्रश्न करे। उत्तर देनेवाला प्रश्नवाक्य के सभी व्यञ्जनों को दुगुना और मात्राओं को बौगुना कर जोड़ दे। इस योगफल में स्वरों की संख्या से भाग देने पर सम शेष आये तो रोगी का जीवन और विषम शेष आने पर रोगी की मृत्यु सममनी चाहिये। अत्तर प्रश्न के वर्णन में ध्वज, धूम, खर, गज, खूष, सिंह, श्वान और वायस इन आठ आयों के श्रव्हर क्यानुसार आयु का निश्चय किया गया है। शब्द प्रश्न में शब्दोच्चारण दर्शन आदि के शकुनों द्वारा श्रिरष्टों का कथन किया गया है। इस प्रकरण में शब्द श्रवण के दो मेद बत-लाये हैं—देवकथित शब्द और प्राकृतिक शब्द। देवकथित शब्द मन्त्राराधना द्वारा सुने जाते हैं और प्राकृतिक में पशु, पत्ती, मनुष्य आदि के शब्द श्रवण द्वारा फल का कथन किया गया है। शब्द प्रश्न का वर्णन बहुत विस्तार से है।

होराप्रश्न इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंश है, इसमें मंत्राराधना के प्रश्नात् तीन रेखाएं खींचने के अनन्त आठ तिरछी भ्रोर खड़ी रेखाएं खींचकर ग्राठ श्वायों को रखने की विधि है तथा इन श्रायों के बेध द्वारा शुक्षाशुभ फल का सुन्दर निरूपण किया है। शनिचक, नरचक इत्यादि चक्रों द्वारा भी मग्ण समय का निर्धारण किया गया है। विभिन्न नक्षत्रों में रोग उत्पन्न होने से कितने दिनों तक बीमारी रहती है और रोगी को कितने दिनों तक कष्ट उठाना पड़ता है, ग्रादि का कथन है। लग्न प्रश्न में प्रश्न कालीन लग्न निकालकर द्वादश भावों में रहनेवाले प्रहों के सम्बन्ध से फल का प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार 'रिष्टसमुख्यय' पर एक विहंगम हिष्ट डालने से उसके विषय का पता लगता है। इस ग्रन्थ में रचियता ने जैन मान्यता का ही श्रमुख्य किया है, जैनेतर का नहीं। यद्य प अपने श्रथ्ययन का श्रंग श्ररण्यक, श्रद्भुत लागर, चरक्र, सुश्रुत प्रभृति जैनेतर प्रधों को भी दुर्गदेव ने बनाया है, किन्तु मूलतः जैन परंपरा का ही श्रमुक्तरण किया है। गोमूत्र, गोतुग्ध द्वारा श्रंगशुद्धि का विधान लौकिक हिष्ट से किया है। श्रोधनिर्युक्ति, उपमिति भवम-श्रिका, संवेगरंगशाला, केवलक्षानहोरा, योगशास्त्र श्रादि जैन ग्रंथों की परम्परागत श्रोक बातें रिष्टसमुख्यय में संकलित की गई हैं, पर यह संकलन उगें का त्यों नहीं है, बिक रचियता ने श्रपने में पत्राकर उसे एक नवीनरूप प्रदान किया है, जिससे वह संकलन कर्यों न होकर मौलिक ग्रन्थकार की कोटि में परिगणित किये जाते हैं।

#### श्राचार्य दुर्गदेव और उनके कार्य

रिष्टसमुच्चय के कर्ता श्राचार्य दुर्गदेव के सम्बन्ध में विशेष विवरण उम्लब्ध नहीं है, केवल इस प्रन्थ के श्रन्त में जो गुरु परम्परा दी गई है, उसी पर से निर्णय करना पड़ता है। जैस साहित्य में तीन दुर्गदेव के नाम मिलते है। प्रथम दुर्गदेव का उन्लेख मेघबिजय के वर्षप्रबोध में मिलता है, इनके द्वारा निर्मित षष्ठिसंबत्सरी नामक प्रन्थ बतलाया है। उद्धरण निम्न प्रकार है—

श्रथ जैनमते दुर्गदेवः स्वकृतषष्ठिसवत्सरप्रन्थे पुनरेवमाह— उँ० नमः परमात्मान बन्दित्वा श्रीजिनेश्वरम् । केवलज्ञानमास्थाय दुर्गदेवेन भाष्यते ॥
पार्थ उवाच-भगवन् दुर्गदेवेश ! देवानामधिप ! क्रमो !!
मगवन् कय्यता सत्य सवत्सरफलाफलम् ॥
दुर्गदेव उवाच-शृशु पार्थ ! यथावृत्त भविष्यन्ति तथाद्भुतम् ।
दुर्भित्त् च सुभित्त् च राजपीडा भयानि च ॥
एतद् योऽत्र न जानाति तस्य जन्म निर्थकम् ।
तेन सर्व प्रवत्त्यामि विस्तरेगा शुभाशुभम् ॥

× × × × × ×

भणिय दुरुपदेवेसा जो जासाइ वियम्खसी। सो सन्त्रत्य वि पुत्रजो णिच्छयश्रो लद्धलच्छी य।।

दूसरे दुर्गासिंद 'कातन्त्रवृत्ति' के रचयिता हैं तथा इस नाम के एक आचार्य का उद्धरण आरम्भ सिद्धि नामक प्रनथ की टीका में श्री हेमहंसगीण ने निम्न प्रकार उपस्थित किया है—

दुर्गसिंह-"मुग्रडयितार श्राविष्ठायिनो भवन्ति वधुमूद्राम्" इति ।

उपर्युक्त दोनों दुर्गदेवों पर विचार करने से मालूम होता है कि वे दोनों ज्योतिष विषय के काता थे, परन्तु रिष्ट्रसमुख्य के कर्ता ये नहीं हैं। क्योंकि रिष्ट्र समुख्य की रचनाशैली बिलकुल भिन्न है गुरुपरंपराभी इस बात को व्यक्त करती है कि आचार्य दुर्गदेव दिगम्बर परम्परा के हैं। जैन साहित्य संशोधक में मकाशित वृह्ाह्वपनिका नामक प्राचीन जैन प्रन्थसूची में मरण किए का और मन्त्रमहोद्धि के कर्ता दुर्गदेव को दिगम्मर आम्नाय का आचार्य माना है। रिष्ट्रसमुख्य की प्रशस्ति से मानूम होता है कि इनके गुरु का नाम संयमदेव था। संयमदेव भी संयमसेन के शिष्य थे तथा संयमसेन के गुरु नाम माध्यवनद्र था।

'दि० जैन प्रन्थकर्ता और उनके प्रन्थ' नामक पुस्तक में माधवचन्द्र नामके दो व्यक्ति श्राये हैं। एक तो प्रसिद्ध त्रिलोकसार, स्वयम्बसार, लब्धिसार श्रादि प्रन्थों के टीकाकार और दूसरे पद्मावतीपुरवार जाति के विद्वान हैं। मेरा श्रपना विचार है कि संयमसेन प्रसिद्ध माधवचक त्रैवेच के शिष्य होंगे। क्योंकि इस परापरा के सभी आचार्य ग्रणित, ज्योतिष आदि लोकीपयोगी विपयों के शाता हुए हैं। अत्रपय दुर्गदेव भी इन्हीं माधवचन्द्र की शिष्य परम्परा में हुए होंगे।

दुर्गदेव ने इस प्रन्थ की रचना कदमीनियाप राजा के राज्य में कुम्भनगर नामक पहाड़ी नगर के शातिनाथ चंत्यालय में की है। विशेषकों क्षा भ्रजुमान है कि यह कुम्भनगर भरतपुर के निकट कुम्हर, कुम्मेर भ्राथवा कुम्मेरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान ही है। महामहोध्याय स्व० डा० गौरीशकर दीराचन्द भी इस बात को मानते हैं कि लदमीनिवास कोई साधारण सरदार रहा होगा तथा कुम्भनगर भरतपुर के निकट वाला कुम्मेरी, कुम्मेर या कुम्हर ही है। क्योंकि इस प्रन्थ की रचना शौरसैनी प्राकृत में हुई है, ब्रत-यह स्थान भी शौरसेन देश के निकट ही होना चाहिए। कुझ लोग कुम्भनगर वुम्भलगढ़ को मानते हैं, पर उनका यह मानना ठीक नहीं जंचना है, क्योंकि यह गढ़ तो दुर्गदेव के जीवन के बहुत पीछे बना है।

कुम्भ राणा द्वारा विनिर्मित मिलन्दा किले का कुम्भ विहार
भी यह नहीं हो लकता है, क्योंकि इतिहास द्वारा इसकी पुष्टि
नहीं होती है। अन्ष्व रिष्टमुञ्चय का रचना स्थान शौरसेन देश
के भीतर भरतपुर के निकट आज का कुम्हर या कुम्मेर है। दुर्गदेव
के समय में यह नगर किसी ण्हाड़ी के निकट बसा हुआ होगा,
जहां आचार्य ने शान्तिनाथ जिनालय में इसकी रचना की होगी।
यह नगर उस समय रमणीक और भव्य रहा होगा। किसी
चेशावली में लदमी निवास का नाम नहीं मिलता है, अतः हो
सकता है कि वह एक छोटा सरदार जाट या जदन राजपूत रहा
होगा। यह समरण रखने लायक है कि भरतपुर के आधुनिक
शासक भी जाट हैं, जो कि अपने को मदनपाल का वशज कहते हैं।
इतिहास मदनलाल को जदन राजपूत बतलाता है, यह टहनपाल
के, जो ग्यारहवीं दाताव्ही में बयाना के शासक थे, तृतीय पुत्र थे।
अतः इससे भी कुम्भनगर भरतपुर के निकट वाला कुम्हर ही
सिद्ध होता है।

रिष्टसमुच्चय का रचनाकाल —६० वी+ गाथा में बतावा

<sup>+</sup>संवच्छर गसहसे वोतािखे ग्यव्यसी६ सजुत्त । सावगमुक्त्यारसि दिश्चहम्म (य) मूलरिक्खंमि ॥

गया है कि संवत् १०८६ भावण शुक्का एकादशी, मूलनकत्र में इस प्रस्थकी रखना की गई है। वहां पर संवत् शब्द सामान्य प्राथा है, इसे विक्रम संवत् लिया जाय या शक संवत् यह एक विचारणीय प्रदन है। ज्योतिष के हिसाब से गणना करने पर शक सं. १०८६ में श्रावण ग्रन्ता एकादशी को मूल न तत्र पड़ता है तथा विक्रम सं. १०८६ म श्रावण ग्रुक्ता एकादशी को प्रात काल सुर्ये।दय में ३ घटी प्रार्थात एक घंटा बारह मिनट तक व्येष्टा नक्त पडता है. पश्चात मुझ नक्षत्र भ्राता है। निष्कर्ष यह है कि शक संवत मानने पर श्रावण शुक्ला पकादशी को मूल नकत्र दिन भर रहता है और विक्रम संवत मानने पर सूर्येदिय के एक घन्डा बारह मिनद बाद मूल नकत्र आता है, अतएव कै।नसा सवत सेना चाहिए। शायद कुछ लोग कहेंगे कि शक संवत लेने स दिन भर मूल नच्चत्र रहता है, प्रन्थ कर्ता ने किसी भी समय इस प्रथ का निर्माण इस नक्षत्र में किया होगा, अतएव शक संघत ही लेना चाहिये। परन्त शक संवत मानने में तीन दोष ग्राने हैं-पहला दोष तो यह है कि शक संवत में अमान्त मास गणना ली जाती है. अतः शक संवत इसे नहीं माना जासकता। इसरा दोष यह अ ता है कि उत्तर भारत में विक्रम संवत का प्रचार था तथा दक्षिण भारत में शक संवत का, यदि शक मंवत क्षेत्रे हैं तो प्रन्थकार दक्किए के निवासी आते हैं। पर बात ऐसी नहीं हैं। तीसरी बात यह है जहाँ-जहां शक संबन का उल्लेख मिलता है, वहां-वहां शक शब्द प्रयोग भवश्य मिकता है। सामान्य संवत शब्द विक्रम संवत के लिए ही चाहिए। यह २१ जुलाई शुक्रवार ईस्वी सन १०३२ में पडता है अतएव रिष्ट समुख्यय की रचना विक्रम संवत १०८६ श्रावण शक्ता एकादशी शक्रवार को स्यादय के १ घन्टा १२ मिनठ के बाद किसी भी समय में पूर्ण हुई है। विक्रम संवत का प्रयोग कुम्मनगर को भरतपुर के निकट सिद्ध करने में सबल प्रमाण है।

दुर्गदेव की अन्य रचनाएँ—यों तो इनके रिष्टसमुख्यय के अलावा अर्घकांड, मन्त्रमहोदधि और मरणकिएडका ये तीन प्रन्थ बताये जाते हैं, परंतु मरणकिएडका और रिष्टसमुख्यय में थोडासा ही फर्क है। इसमें रिष्टसमुख्यय के ३-१४ पाधाएं नहीं हैं। मरणकिएडका में कुल १४६ पाधाएं हैं जो रिष्टसमुख्यय की १६२ गाथाओं से मिलती हैं। रिष्टसमुख्य में १६३ से आगे और कढ़ाकर २६१ गाथाएं करदी गई हैं। इस मरण्किएडका की भाषा भी शैरसेनी प्राइत है। कुछ विद्वानों का अनुमन है कि मरण्किएडका का निर्माण किसी अन्य ने किया है, दुर्गदेव ने इस प्रंथ का विस्तार कर रिष्टसमुख्य की रचना की है। पर मेरा मत इसके यिस्कुल विपरीत है, कोई प्रस्थकार भाष को तो प्रहण कर सकता है पर अन्य शब्दों को यथावत् नहीं प्रहण कर सकता अन्यव दुर्गदेव ने पहले मरण्किएडका की रचना की होगी, किन्तु वाद को उसे संक्ति आनकर उसी में वृद्धि कर एक नवीन प्रस्थ रच दिया होगा। तथा संक्ति पहले प्रथ को असा का तैसा उसी नाम से छोड़ दिया होगा।

अर्घकाण्ड× — इसमें १४६ ग्राथाए हैं और दस भण्याय हैं। इसकी रचना शारसेनी प्राइत में है। यह तेजी-मंदी जात करने का अपूर्व प्रन्थ है। प्रह और नक्षत्रों की विभिन्न परिस्थितियों के श्रवसार खाद्य पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, ताम्बा, हीरा, मोती, पशु पर्व श्रम्य धन धान्यादि पदार्थे। की घटती बढती कीमतों का प्रतिपादन विया गया है। सुकाल, वृष्काल का कथन भी संदोष में किया है। ज्योतिष चक के गमनागमनाजसार वृष्टि, ऋतिवृष्टि भीर वृष्टि भ्रभाव का निरूपण भी किया ग्रया है। साठ सम्बत्सरों के फल।फल तथा किस संवत्त्वर में किस प्रकार की वर्षा और धान्य की उत्पत्ति होती है, इसका संक्षेप में सुन्दर वर्णन किया गया है। प्रथ छोठा होते हुए भी बढ़े काम का है, इसमें प्रत्येक वस्तु की तेजी मन्दी प्रद्रों की चाल पर से निकाली है । संहिता संबधी कतिपय बातें भी इसमें संकलित हैं. प्रहवार प्रकरण में गुरु भीर शुक्र की गति के हिसाव से देश भ्रीर समाज की परि-स्थिति का ज्ञान किया गया है। शनि और मंगल के निमित्त भीर चार पर से लोहा पव तांवे की घटावढी का जिफ्र किया गया है।

<sup>+</sup>नमिऊरा वह्दमाणं संयमदेवं नरेन्दशुत्रपावं । वोच्छामि श्वाम्घकंड भवियारा हिय पयत्तेरा ॥ विरगुरुपरंपराए कमायमा एत्य सयलसमत्यं । निद्धाः स्युष्म लोए सिहिद्ध दुरगएनेया ॥

मन्त्रमहोद्धि —यह मन्त्र शास्त्र संबन्धी ग्रन्थ है। इनकी भाषा प्राकृत है। रिष्टसमुख्यय में श्राये हुए मन्त्रों से पता चलता है कि ये श्राचार्य मन्त्र शास्त्र के श्रद्धे शाता थे। मन्त्रों में बंदिक धर्म श्रार जैन धर्म इन दोनों की कतिपय वातों श्राई हैं, जिससे मानूम होता है कि मन्त्र शास्त्र में सम्प्रदाय विभिन्नता नही ली जाती थी। श्रथवा यह भी कहा जा सकता है कि विटक धर्म के प्रभाव के कारण ही जैन धर्म में इनका समावेश किया गया होगा। क्योंकि दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी में जैन धर्म को नास्तिक कहकर विधर्मी श्रद्धालुओं की श्रद्धा को हूर कर रहे थे। श्रत भट्टारकों ने वैदिक धर्म की देखा देखी मन्त्र-तन्त्रवाद को जैन धर्म मे स्थान दिया।

भन्थकत्तां के जीवन की छाप प्रैन्थ में रहती है, इस नियम के अनुसार रिष्ट्रसमुज्य से दुर्गदेव के जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ अवगत किया जा सकता है। प्रन्थ में प्रतिपादित विषयों के देखने से मालूम होता है कि इनका अध्ययन बहुत गहरा था, तर्कणा शक्ति भी अच्छी थी। इनने गुरु संयमदेव भी तर्क शास्त्र और धर्म शास्त्र के अच्छे झाता थे। कोष संकलन का प्रशंसनीय झान इन्हें था। यह केवल उद्भट विद्वान ही नहीं थे बल्कि अच्छे राजनीतित्र भी थे। वाद विवाद कला में पूर्ण थे। ऐसे गुणवान गुरु के शिष्य होने के कारण दुर्गदेव में भी उक्त सभी गुण थे। इनकी मेघा बड़ी विलक्षण थी किंवदंती है कि इन्होंने रिष्ट्रसमुख्य की रचना तीन दिन में की थी। वाद-विवाद कला का परिकान भी अपने गुरु से इन्होंने प्राप्त किया था।

इनके जीवन पर दिएपात करने से मालूम होता है कि यह दिगंबर मुनि नहीं थे श्रीर न यह गृहस्थ ही थे श्रातः या तो यह भट्टारक रहे होंगे श्रथवा वर्णी या ऐलक या जुल्लक रहे होंगे। बहुत संभव है कि यह भट्टारक होंगे, क्योंकि ज्योतिष, मन्त्र, जादू टोना श्रादि लोकोपयोगी विषयों के यह मर्मक विद्वान थे। इन्हें श्रपने शास्त्र ज्ञान के ऊपर गर्व था, इसीलिये लिखा है कि जब तक सूर्य, चन्द्र, सुमेरु पर्वत इस पृथ्वीतल पर रहेंगे तब तक यह शास्त्र इस भूमि पर रहेगा। इन्होंने ने अपना यह कथन श्रत्यन्त विश्वास के साथ रखा है, ि ससे इनके कान की गहराई का कुछ आभास मिल जाता है। 'देशजयी' विशेषण भी इस बात का घोतक प्रतीत होता है कि दुर्गदेव अपने समय के विद्वान भट्टारक थे। उन्होंने अपने लिए 'निःशेषबुद्धागम', 'बागीश्वरापत्रक', 'बानाम्बुधातामति' जैसे विशेषणों की प्रयोग किया है जिससे इनके अगाध पारिबत्य की एक साधारणसी कलक मिलजाती है। अत्यव संकेप में यही कहा जा सकता है कि दुर्गदेव देशसंयमी ज्योतिष, मंत्र, तर्क, नीति अ। दि विभिन्न शास्त्रों के अच्छे बाता थे। यह दिगम्बर कैन आम्नाय के मानने बाले थे।

संमार में ऐसा कोई भी कण व्यतीत नहीं होता है, जिसमें कोई घटना घटती न हो, इन सभी छोटी या बडी घटनाओं का कुछ श्रपना श्रथं भीर महत्व होता है। मानव का मन्स्तिष्क भी कुछ ऐसा बना है कि यह हर समय घटित होने वाली घटनाओं के प्रभाव को जानना चाहता है। कारण सभी घटनाएँ भलाई या वराई की द्योतक होती हैं। अतएव मानव मन उन घरनाओं के रहस्यों को ज्ञात कर अनिष्टदायक फलों से बचने का प्रयतन करता है। विशेषक्ष इसी सिये इन घटनाओं के संयन्ध में नियम निर्धारित करते हैं जिससे मनुष्य प्रपनी भलाई कर सके और बुराई से श्रापने को बचा सके। जैनाचार्ये। ने भी ज्योतिय के बिभिन्न श्रंगों में रिष्ट ज्ञान को स्थान दिया है। रिष्ट की परिभाषा साधारणतया यही है कि ऐसे प्राकृतिक, शारीरिक चिन्ह जिनसे मृत्य के समय की सचना मिलती हो रिष्ट कहलाते हैं। जैन मान्यता में रिष्टों को इस लिय महत्वपूर्व स्थान प्राप्त है कि रिष्टों द्वारा चायु का निश्चय कर काय और कवाय को कृश करते हुए सत्सेखना धारण कर आत्म-कल्बाण करना परम कल्याणकारी माना गया है। श्रतपव धर्म शास्त्र के समान निमित्त शास्त्र का प्रचार भी जैन मान्यता में बहत प्राचीन काल से था। जैन स्योतिष के बीज ग्रायम प्रन्थों में प्रजुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा भागमों में भी शुभाशुभ शहन बतलाए गये हैं जिनसे प्राशियों की इष्टानिष्ट घटनाओं का पता लगता है। भद्रवाह विरचित भोधनियुक्ति में घोंघा की आवाज तथा अन्य विशेष प्रकार की ध्वनियों से ग्रुमाग्रुम का निर्णय किया है। श्रृंखकावद्व जैन ज्योतिष में निमित्तवानपर कई सुन्दर रचनाएं

भी हैं। ब्रायबानितक, ब्रायसद्भाव, चन्द्रोन्मीलन प्रश्न ब्राहि प्राचीत प्रथों में भी निवित्त आर प्रश्न शास्त्र की अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई गई हैं । लोकविजय यन्त्र में यन्त्र द्वारा ही समस्त देशों चौर गांवों के समासम फल का निरूपण किया है। कर्परवक में भी अनेक फलाफल निमित्तों के द्वारा कहे गये हैं। स्वप्त का प्रकरण प्राचीन जैन परंगरा में मिलता है, प्रत्येक भगवान की माता को सोलह स्वप्त अते हैं तथा उनका फल उत्तय पुत्र की प्राप्ति बताया गया है। इसी प्रकार महाराज चन्द्रगुत को भी सोनह भयंकर स्वप्न दिखलाई पडे जिनका फन दुर्भित एव प्रजा के लिए कष्ट्रथा। जैन पाराणिक मान्यता के सिवा ज्योतिप स्रोर सिद्धांत के ग्रन्थों में भी निमित्त संबधी श्रनेक वार्ते खाई हैं। शक्तन विषय पर जैनाचार्ये। ने स्वतंत्र भी कई रचनाएं की हैं। शकुनसारोद्धार शकत के संबंध में एक मालिक रचना है। दिगम्बर भट्टारकों ने भी इस विषय पर कई प्रन्थ लिखे हैं, जैन मान्यता में जितने ज्योति।वींद हुए उन्होंने सामुद्रिक प्रश्न श्रीर शकुन विषय पर अनेक मै। लिक प्रन्थ लिखे हैं। इस मान्यता ने प्रारंभ से ही गणित ज्योतिष पर जोर न देकर फलित ज्योतिष की अध्यक्ष्यक और उपयोगी वार्तों का निरूपण किया है।

श्रीष्ट या रिष्ट दो प्रकार के होते हैं - ज्यक्तिगत श्रीर साधारण। ज्यक्तिगत रिष्टों से श्रद्धे श्रीर बुरे शक्त भाग्य तथा दुर्भाग्य श्रादि की बातें जानी है किन्तु सर्वसाधारण रिष्टा से किसी राष्ट्र की भावी विपत्तियां, कांति, परिवर्तन, दुर्भेत्त, संकामकरोग, युद्धप्रभृत्ति भविष्य की वातें बात की जाती हैं संसार में जब कुछ उत्तर फेर होता है तो कुछ विचित्र घटनाएँ घटती हैं तथा उनके चिन्ह पहले ही प्रकट हो जाते हैं। मूकम्य के पहले चिड़ियों कि भयानक श्रावाज तथा पशुश्रों की चिल्लाहर होती है। चन्द्र श्रीर सूर्य प्रहण की विशेष विशेष परिस्थित अपने विशेष २ फलों को प्रकट करती हैं। श्राकाश में जब कोई श्रद्भुत चिन्ह या हश्य दिखलाई पड़ते हैं, उस समय भी श्राने वाली राष्ट्रीय विपत्ति की स्वना मिलती है। हमारे प्राचीन साहित्य में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे विशेषश्रों ने राष्ट्रीय विपत्ति का निर्णय किया था। सूर्य प्रहण कम पड़ते हैं

तथा अधिकांश सूर्य प्रहण खराइ प्रहण ही होते हैं, लर्बप्रास प्रहण कम ही होते हैं, सर्वप्रास सूर्य प्रहण भूखराइ के जिस प्रदेश में होता है, बहां के जिए अत्यन्त अनिष्टकारी फल होता है अर्थात् यह इस बात की सूत्रना देता है कि किमी बड़े नेता या महापुरुष की मृत्यु होगी। एक महीने में दो प्रहणों का होना भी राष्ट्र के लिये विपत्ति का सूत्रक है। महाभारत के समय में सूर्य और चन्द्रप्रहण दोनों एक ही महीने में पड़े थे। सन् १६४१ में युच्छलतारा का उद्य हुआ था, जो कल-जर्मन के संघर्ष का द्योतक तथा विश्व की अशांति का सूत्रक था। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से पता लगता है कि महाभारत के समय में मी पुच्छलतारे का उदय हुआ था। जिस प्रदेश में इस तारे का दर्शन होता है, उसके लिए अशांति और संघर्ष की सूचना मिलनी है।

व्यक्तिगत रिष्ट व्यक्ति के लिये आने व ले सुख, दुख, हानि, लाभ. जय, पराजय व सूचक होते हैं। जब किसी व्यक्ति की श्रंगुलियां प्राएक फट जाती हैं, उसकी श्रांखों से लगातार पानी गिरता है, अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन स्वप्न में होते हैं तो उसके लिये विपत्ति की सूचना समभा ी च।हिए। अकस्मात् प्रसन्नता के लक्ष्णों का प्रकट होना हाथ श्रीर परों का चिकना श्रीर सुडील होना, तथा स्वप्न में फ्रन, पुष्प, इत्र प्रभृति सुपन्धित पदार्थे। के दर्शन होना व्यक्ति के लिये शुभ स्चक्त माना गया दें रिष्टों का विचार केवन भारतीय साहित्य में ही नहीं किया है, प्रत्युत समस्त देशवासी इनका व्यवहार करते हैं। श्रीस वाने बाज से सहस्रों वर्ष पहले शकुन और अपशकुन का विचार करते थे। देश में किसी भी प्रकार की अद्भुत बात के प्रकट होने पर राष्ट्र के लिये। उसे शुभ या श्रशुभ समभा जाता था । प्रीक इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनमें बताया गया है कि भूकम्प और प्रहण वेलोपोनेसियन लड़ाई के पहले हुए थे। इसके सिवा एक सरसेस ग्रीस से होकर भपनी सेना ले जा रहा था, तब उसे हार का भागात कथन पहले ही झात हो गया था। प्रीक लोग विचित्र बातों को यथा घोड़ी से खरगोश का जन्म होना, स्त्री के सांप का जन्म होना, मुरकाये फूलों का सम्मुख आना प्रभृति वार्ने युद्ध में

कराजय की स्वक मानते थे। इनके साहित्य में शहन और अपशक्कन के संबंध में कई सुन्दर रचनाएँ हैं। फ़िलत ज्योतिष के के सम्बन्ध में भी प्रीकों ने राशि और प्रदों के सम्बन्ध में आज से दो सहस्र वर्ष पहले ही अच्छा, विचार किया था। भारतीय फिलत ज्योतिष में प्रीक ज्योतिष से बराबर आदान प्रदान दुआ है। बहु योग, प्रदों का सेत्र जन्य सम्बन्ध आदि बातें प्रीकों की महत्व पूर्ण हैं। जनमकालीन प्रदों की स्थित पर संगर्भावस्था का विचार भी सांगोपाक प्रीकों ने किया है।

रोमन-प्रीकों का प्रभाव रोमन सभ्यता पर पूरा पड़ा है। इन्होंने भी अपने शकुन शास्त्र में श्रीकों की तरह प्रकृति परिवर्तन, विशिष्ट-विशिष्ट ताराच्यों का उदय, ताराश्रों का टूटना चन्द्रमा का परिवर्तित अस्वाभाविक रूप टिखलाई पड्ना, तारी का लाल वर्ण के होकर सूर्य के चारों छोर एकत्रित हो जाना, आग की बड़ी बड़ी चिनगारियों का आकाश में फेल जाना, इत्यादि विचित्र बातों का देश के लिये हानिकारक कतलाया है। रोम के ज्योतिषियों ने जितना **प्रीस से सीखा, उससे कहीं ऋधिक** भारतवर्ष सं। यद्यपि वराह मिहर की पञ्चसिद्धान्तिका में रोम घोर पीलस्त्य नाम के सिद्धान्त भाषे हैं. जिनसे पता चलता है कि भारतवर्ष में भी रोम सिद्धान्त का प्रचार था। तथापि रोम के नई छात्र भारतवर्ष में आये थे श्रीर बर्षे। यहां के ज्ञाचायाँ के पास रहकर ज्योतिय, श्रायुर्वेद ज्ञादि बोकोपयोगी शास्त्रों का अध्ययन करते रहे थे। रोम ज्योतिए में एक विशेषता यह है कि वहां के फलित ज्योतिष में गणित किया के अभाव में केवल प्रकृति परिवर्तन या आकाश की स्थित के अवलोकन से ही फल का निरूपण किया जाता है। शकुन और अपशकुन का विषय भी इसीमें शामिल है। रोम के इतिहास में भी पेसी अनेक घटनाओं का निरूपण है कि वहां शकन और अपशकन का फल राष्ट्र को भोगना पड़ा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रिष्टसमुख्यय में प्रति दिन रिष्ट का विषय मानव समाज के लिये नितान्त उपयोगी है। यदि रिष्ट का ज्ञान यथार्थ रूप में हो तो प्रत्येक राष्ट्र खतरे से ज्ञपनी रक्षा कर सकता है। यदि व्यक्ति पहले से अपनी मृत्यु या विपक्ति को

जान जाय तो वह नाना प्रकार के खतरों से अपनी रक्षा कर सकता है प्रथम ज्ञात्मसाधना कर प्रपना कश्याण कर सकता है।

श्राचार्य दुर्गदेव ने भव्यजीवों के कल्याण के लिए ही इस भन्य की रचन की है। जो मुमुलु हैं, वे मृत्यु से इस्ते नहीं हैं, विक वीरता पूर्वक उसका आलिंगन करते हैं। जैन शास्त्रों में समाधिष्ठरण की जो बड़ी भारी महिमा बताई गई है, उसकी सिद्धि में रिष्ट समुच्चय से बड़ी भारी सहायता मिल सकती है। श्रतएव जो पाठक ज्योतिय से भेम नहीं रखते हैं, उन्हें भी इससे लाभ उठाना चाहिए। जिन शकुन श्रीर चिन्हों का वर्णन इसमें किया है, वे सब यथार्थ घटते हैं। क्योंकि ज्योतिय शास्त्र केवल श्रद्धा की चीज नहीं है, बल्कि प्रस्यत्त परीत्ता की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति इस के शकुनों की परीत्ता कर सकता है।

#### याभार प्रदर्शन —

"रिष्ट समुच्चय" को दिन्दी श्रनुवाद श्रीर विवेचन सहित प्रकाश में लाने का सारा श्रेय थी जवरचन्द फूलचन्द जैन प्रन्थ माला इन्दीर के मन्त्री मित्रवर संहितासूरि पं. नाथुलालजी शास्त्री, न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न को है। गतवर्ष जब सागर में दि० जैन विद्वत्परिषद् का शिक्षण्शिविर खुलाथा, उस समय मैने श्रापसे इस प्रन्थ के प्रकाशन के बारे में जिक किया था। इन्दीर जाकर इस प्रन्थ के प्रकाशन की स्वीकृति श्रापने मेज दी तथा मूफ संशोधनादि समस्त कार्य करने का भार श्रापने ही संभाला है। उसके फलस्वरूप यह रचना पाठकों के समक्ष है।

इसके अनुवाद की प्रेरणा वीर सेवा मन्दिर सरसाव। के सुयोग्य अन्वेषक विद्वान श्री. पं. दरबारीलालजी न्याय।चार्य तथा श्री पं परमानन्दजी शास्त्री द्वारा मुक्ते मिली। आप महानुभावों के समय समय पर पत्र भी मिलते रहे कि इसे जल्द पूरा कर प्रकाशित कराइये अतपव उपर्युक्त दोनों विद्वानों का भी उपरुत हूं। इनके श्री. प्रिय चन्द्रसेन बी प. श्री चन्द्रमुखीदेवी न्यायतीर्थ और श्रीमती सी. सुशीलादेवी को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिन्होंने परिशिष्ट तैयार करने में पूरी सहायता दी है। विवेचन तैयार करने में सहायता

#### [1=]

मदान करने वाले मित्रवर श्री पं. जगनाथजी तिवारी भीर श्रद्धेय मो॰ गो॰ खुशाल जैन, एम. ए., साहित्याच्यर्थ काशी विद्यापीठ का विशेष रुतन्न हु। भाप दोनों महानुभावों से सदा मुक्ते परामर्श मिलता रहा है।

इस प्रन्य का अनुवाद सिन्धी जैन प्रन्थमाना से प्रकाशित 'रिष्टसमुख्यप' की प्रति से किया है। भूमिका लिखने में ग्र. स गोपाणी एम. ए.पी. एच. बी के. इन्ट्रोडक्सन से पर्याप्त सहायता मिली है, ग्रतः ज्ञापका भी श्रामारी है।

जैन सिद्धान्त भवन श्रारा } १०-५-४८

**नेमिचन्द्र जैन** ज्योतिपाचर्म साहित्यरन



# विषयानुक्रमिशाका

| 8  | श्रंगुली प्रश्नकी विधि कीर फल                     | <b>१०</b> ६ |
|----|---------------------------------------------------|-------------|
|    | चश चक                                             | १४५         |
|    | श्रद्वेत दर्शन द्वारा स्वप्न का निरूपण            | =19         |
|    | म्रनित्य संसार में धर्म की निग्यता का कथन         | Ę           |
|    | श्रन्य विधि द्वारा शकुन दर्शन                     | १२४         |
|    | भ्रमत्यक्ष रिष्टों के भेद                         | १०२         |
|    | भलक भीर गोरोचन प्रश्न की विधि भीर फल              | ११०         |
| =  | <b>भवकहडाचक</b>                                   | १४६         |
| 3  | श्रग्रम दर्शन शकुन                                | १२७         |
|    | अशुभ शब्दों का कथन                                | १३१         |
|    | श्रवर प्रश्न का फल                                | १३४         |
| 1  | श्रक्षर प्रधन झात करने की विधि                    | १३३         |
|    | भाय चक                                            | १२३         |
| ક  | न्नाय बोधक चन्न                                   | १२१         |
| (  | श्रायों की द्वादश राशियों का निरूपण               | <b>१</b> १= |
| १६ | द्यार्थों के फल                                   | १२१         |
| ون | भायों के भाठ मेदों का वर्णन                       | ११६         |
|    | मार्थों के चार विभाग                              | ११६         |
|    | भायों के मित्र शत्रुत्व का निरूपण                 | १४१         |
|    | त्रायों के स्थान का गमन कम                        | ११७         |
|    | श्रायु के सात दिन श्रवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्ह | २६          |
|    | भायुर्वेदानुसार रिष्ट कथन                         | १ध          |
|    | भायुर्वेदिक विचार धारा (स्वप्न के संबंध में )     | 55          |
|    | इंद्रियां भीर उनके विषय                           | 5           |
|    | इष्टकाल बनाने के नियम                             | १४६         |
|    | उच्च-नीच बोचक चक                                  | १६२         |
|    | श्चतुस्त्रर भीर मास स्वर चक का वर्णन              | १४०         |
|    | श्चत स्वर बक                                      | १५२         |
|    |                                                   |             |

|    | . एक मास भ्रवशेष भ्रायु के चिन्ह                       | २१         |
|----|--------------------------------------------------------|------------|
| ३० | एकमास प्रवरोष श्रायु के रिष्ट                          | χą         |
|    | एक मास अवशेष आयु वाले के चिन्ह                         | રક         |
|    | एक भास की आयु अवगत करने के रिष्ट                       | χo         |
| ३३ | एक मास के चायु सूचक भ्रन्य स्वप्न                      | ٤¤         |
| ३४ | क्रयहों के वेध द्वारा रोगी की मृत्यु का निश्चय         | १५६        |
|    | खर ग्राय के वेघ का फल                                  | १३६        |
| ३६ | गज ग्राय के वेध का फ़ल                                 | १४०        |
| ઇફ | प्रन्थकर्त्ता की प्रशस्ति                              | .,         |
| ₹⊏ | घटिका स्वरचक                                           | १५३        |
| 3€ | चार दिन भवरोप ग्रायु के चिन्ह                          | કક         |
| Ro | छः दिन की अवशेष आयु के चिन्ह                           | ЯX         |
|    | छः मास के त्रायु द्योतक चिन्ह                          | <b>tox</b> |
| કર | छः मास के श्रायु घोतक पदस्थ रिष्ट                      | SX         |
| ८३ | छ मास,दो मास, एक मास श्रीर पनदहदिन के श्रायु           |            |
|    | द्योतक चिन्ह                                           | 81         |
| ४४ | छाया के मेद                                            | ४६         |
| ሄ보 | छाया गणित द्वारा मृत्यु ज्ञात करने की विधि             | ६१         |
|    | छाया दरीन द्वारा दो दिन भवरोष भायु के चिन्ह            | XΞ         |
|    | छाया द्वारा एक दिन शेष भायु को क्षात करने की विधि      | ¥ξ         |
|    | छाया द्वारा एक दिन की बायु शात करने की विधि            | Ęĸ         |
|    | छाया द्वारा लघु मरण झात करने की अन्य विधि              | ६२         |
|    | छाया द्वारा सात दिन की आयु ज्ञात करने की विधि          | EX         |
|    | द्याया द्वारा तत्काल मृत्यु चिन्ह                      | ६०         |
|    | ञ्चाया पुरुष का लक्षण                                  | ७२         |
|    | छाया पुरुष द्वारा बन्य लाभालाभ ज्ञान करने की विधि      | SE         |
|    | छायापुरुष द्वारा भाठ मास भै र छः दिन की भायु का निर्शय | ıβĘ        |
|    | छायापुरुष द्वारा एक वर्ष, श्रद्धाईस मास श्रीर पनदद मास | ·          |
|    | की भायु का निश्चय                                      | υX         |
| χĘ | छायापुरुष द्वारा छः मास की भायु शात करने की विश्व      | UK         |
| KU | छायापुरुष द्वारा चार दिन, दो दिन और एक दिन की आयु      |            |
|    | का निश्चय                                              | LOS.       |

#### [२१]

| kε         | छाया पुरुष द्वारा दीर्घायु श्वात करने 🖏 विधि          | ે ૭૬     |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| χŧ         | छाया पुरुष द्वारा दो भार तीन वर्ष की भायु का निश्च    | य ७४     |
|            | छायापुरुष दरीन द्वारा रिष्ट कथन का उपसंहार            |          |
|            | रूपस्थ रिष्ट का कथन                                   | 50       |
| ६१         | जनमनसूत्र से गर्भनसूत्र श्रीर नाम नसूत्र स्थापन की वि | धि १४३   |
|            | जन्मस्वर श्रीर गर्भ स्वर का कथन                       | १५०      |
| ६३         | जिनेन्द्र प्रतिमा के हाथ पांच-सिर भार घुटने रहित ।    | खप्न     |
|            | में देखने का फल                                       | ६२       |
| દ્દપ્ર     | जैन दर्शन द्वारा स्वप्न निरूपण                        | ⊏६       |
|            | ज्योतिषिक विचार धारा-स्वप्त के संबंध में              | 55       |
|            | तत्क्षण मृत्यु के चिन्ह                               | ध्रव     |
| ६७         | तिथियों की संज्ञाएँ                                   | १४६      |
| ६⊏         | तिथियों के प्रमुसार स्वप्नों के फल                    | 63       |
| ફ્રફ       | तीन-चार-पांच भीर छः दिन के भीतर मृत्यु होने के        | चेन्ह ६२ |
| ७०         | तीन दिन भवशेष भायु वाले के खिन्ह                      | રક       |
| ٥₹         | तीस दिन की श्रायु के घोतक श्ररिष्ट                    | १६       |
| હર         | तेल में मुख दर्शन की विधि भार उसके द्वारा             | भायु     |
|            | का निश्चय                                             | १०६      |
| ξυ         | दर्शन चौर योगानुसार रिष्ट निरूपण                      | १५       |
|            | दिनस्यर चक्र                                          | १४३      |
| IJΣ        | देव कथित शब्द अवस का उपसंहार और प्राकृतिक             | হাত্র    |
|            | भ्रवस् का कथन                                         | १३१      |
| ઉદ્        | देव प्रतिमा के स्वप्न दशन का वर्णन                    | १३       |
| છછ         | देव प्रतिमा दर्शन के स्वप्न का उपसंहार                | દક       |
| تت         | देवी शब्द अवस् की विधि                                | १२६      |
| 30         | द्वैत दर्शन द्वारा स्वप्न निरूपण                      | 麻        |
| <u>د</u> ه | घनप्राप्ति स्वक स्वप्न                                | 33       |
|            | धूम भाय के बेच का फल                                  | १३८      |
| ೯೪         | नक्ष स्थापन द्वारा फलादेश                             | १४३      |
| <b>=</b> 3 | नक्षत्र सर्वज्ञक द्वारा मृत्यु समय का निक्रपण         | १४४      |
| <b>=8</b>  | नभूत्रों के चरखानुसार राशि का कान                     | **       |
|            | नाम स्वर के मेर                                       | 388      |

### [ २२ ]

| E.           | निकट मरण सुचक चिन्ह                                    | 80      |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
|              | निकट मृत्यु के चिन्ह                                   | २०      |
|              | निकट मृत्यु बात करने के प्रम्य चिन्ह                   | २२      |
| ۳Ł           |                                                        | <b></b> |
| ξo           | निकट मृत्यु स्चक मन्य सक्तस १०४-१                      | 0X-24   |
|              | निजच्छाया का लक्ष्ण                                    | فون     |
|              | निजच्छ्राया दर्शन का उपमंहार                           | ६६      |
| ६३           | निमित्त शास्त्राचुसार रिष्ट निरूपण                     | १६      |
|              | नेत्रविकार सेगायु निश्चय                               | १७      |
|              | पन्द्रह दिन की ऋायुव्यक्त करने वाले शारीरिक रिष्ट      | २६      |
|              | परस्थ रिष्टका लक्ष                                     | રેક     |
|              | पदम्थ रिष्ट ज्ञात करने की विधि                         | ₹¥      |
|              | पदस्थ रिष्टों द्वारा तीन मास श्रवशेष श्रायु का निक्रपण | ३८      |
|              | पदस्य रिष्टों द्वारा निकट मृत्यु का शान                | ₹⊏      |
| 00           | परच्छाया दर्शन का उपसंहार                              | ૭૨      |
|              | एग्डकुाया दर्शन की विधि                                | ६७      |
| ०२           | परब्झाया द्वारा भ्रम्य मृत्यु के चिन्ह                 | 190     |
| ξo           | परच्छाया द्वारा दो दिन की आयु बात करने की विधि         | ६६      |
| ७४           | पत्त स्वर चक                                           | १४२     |
| Xo,          | पित्रबस्थ रिष्ट का लक्षण                               | १६      |
| ०६           | पिएड्स्थ रिष्ट को पहचानने के चिन्ह                     | ર્ફ     |
|              | पिंबस्थ रिष्ट द्वारा एक वर्ष की श्रायु का निश्चय       | ₹ĸ      |
|              | पुनः पिएडस्य रिष्ट की परिभाषा                          | ३४      |
| 30           | प्रत्यक्त रिष्ट का तक्क्या                             | १००     |
| १०           | प्रत्यक्व रिष्टों का उपसंहार भ्रीर उनके मेर्रो का पणेन | १०२     |
| 18           | प्रत्यन रिष्ट दर्शन द्वारा मृत्यु का निश्चय            | १७      |
| <b>१</b> २ ! | पत्यत्त रिष्ट द्वारा निकट मृत्यु चिन्हों का कथन        | १०१     |
| १३:          | A                                                      | 0-20    |
|              | परन कालीन लग्न का फल                                   | RXE     |
|              | पश्न-द्वारा रिष्ट वर्षन                                | १०=     |
|              | पश्न लग्न का विशेष फल                                  | १६३     |
| १७ :         | पश्न लान बनाने की सरल विधि                             | १६१     |

#### [२३]

| <b>१</b> १5     | प्रश्नाकर की विश्वि                                         | ११२            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 355             | प्रश्नाकरों के प्रित द्वारा रोगी की मृत्यु झात करने की विधि | ११ध            |
|                 | प्रश्नों का गणित हारा फल                                    | ११३            |
| ४२१             | प्रश्नों के भेद                                             | <b>१•</b> ६    |
| १२२             | प्राकृतिक शुभ शब्दों का वर्णन                               | १३८            |
| १२३             | प्राम् नाशक ग्रय शकुन                                       | १२६            |
| १२४             | बारह दिन की आयु स्चक रिष्ट                                  | धर             |
| १२४             | बाद्ध दर्शन द्वारा स्वप्त निरूपस्                           | 53             |
| १२६             | मनुष्य शरीर की दुर्लभता का कथन                              | ર              |
| १०७             | मरण स्चक शरुन                                               | १२७            |
| १२८             | मासस्वर चक्र                                                | १४२            |
| १२६             | मृतजीव की परिभाषा                                           | २०             |
| १३०             | मरण की भ्रानिवार्यता भ्रीर उसके कारण                        | =              |
| \$ <b>\$</b> \$ | मरण के चार माह पूर्व प्रकट होने वाने शारीरिक चिन्ह          | 38             |
| १३२             | मरण के दो दिन पूर्व प्रगट होने वाले शारीरिक चिन्ह           | २८             |
| १३३             | रात के प्रहरों के ब्रानुसार स्वप्न फ़ल                      | <del>د</del> و |
| १३४             | राशिस्वर का निरूपण                                          | १४४            |
| १३४             | राशिस्वर चक                                                 | <b>१</b> ५x    |
| १ ३६            | रिष्ट दर्शन का पात्र                                        | १२             |
| υĘ ₹            | रिष्टों के मेद                                              | १३             |
| १३८             | रूपस्थ रिष्ठ के मेद                                         | ሂሂ             |
| ३६१             | रूपस्थ रिष्ट को देखने की विधि                               | <b>ሂ</b> ሂ     |
| ६४०             | रूपस्थ रिष्टों का लक्ष्मण                                   | 42             |
| १४१             | रोगों की ग्रनिवार्यता                                       | Ę              |
| ६४२             | रोगों की संस्था                                             | Ę              |
| १४४             | रोगोत्पत्ति के नक्षत्रों के अनुसार रोग की समय मर्यादा       | 1              |
|                 | क्रा निर्णय                                                 | १६४            |
| १४४             | वर्गचक निरूपण                                               | १४८            |
| . RX            | वर्ष्य शकुनों का कथन                                        | १२=            |
|                 | वायस भाय के वेध का फल                                       | १४०            |
|                 | विद्य ग्रायों का भ्रम्य फलादेश                              | १४०            |
| १४८             | विवाह स्वक स्वप्न                                           | <b>53</b>      |

#### [२४]

| १४६ बिशिष्टाद्वेत द्वारा स्वप्न सिद्धात का निरूपण   | <del>ದ</del> ದ |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| १४० वृषभ आय के ध्वज, धूम और सिंह के साथ होने        | वाले वेध       |
| का फल                                               | 3 <b>5</b> }   |
| १४१ वैदिक दर्शन द्वारा स्त्रप्न सिद्धांत का निरूपण  | 59             |
| १४२ व्यसनों की भ्रानिवार्यना का कथन                 | ક              |
| १४३ व्यसनों के नाम                                  | ×              |
| १४४ व्यसनों के कारण धर्म विमुखता का कथन             | v              |
| १४४ शकुन दर्शन द्वारा श्रायु निश्चय                 | १२६            |
| १५६ शब्दगत प्रश्न का भ्रन्य वर्णन                   | १३३            |
| १५७ शब्द श्रवण द्वारा श्रायु के निश्चय करने का कथन  | १२६            |
| १४८ शब्द अवल द्वारा शुभाशुभ का निश्चय               | १३०            |
| १५६ शनिचन्द्रायुसार फलादेश                          | १४७            |
| १६० शनि नक्षत्र चक्र का निरूपण                      | १४६            |
| १६९ शत्रु आय के वेध का फल                           | <b>શ્</b> ધર   |
| १६२ शारीरिक अवत्यच दर्शन की विधि और उसका फ्रान      | १०३            |
| १६३ शारीरिक चिन्हों द्वारा एक दिन, तीन दिन श्रीर नी | दिन            |
| की भायु झात करने के नियम                            | ३०             |
| १६३ शारीरिक रिष्टों द्वारा एक मास की ऋायुका कान     | १८             |
| १६४ शुभ स्चक शकुन                                   | १३२            |
| १६४ सन्तानोत्पादक स्वप्न                            | 33             |
| १६६ सन्निपात का लक्षण                               | 3              |
| १६७ सपाद श्रायों का कथन                             | ११८            |
| १६८ सल्तेखना की महत्ता                              | १०             |
| १६६ सल्लेखना के मेद                                 | १०             |
| १७० सहज स्वप्न का लक्ष                              | <del>८</del> ६ |
| १७१ स।त दिन एवं पांच दिन भी मायु को झात करने के (   | नेयम ३१        |
| १७२ सात दिन की अवशेष आयु के स्वक चिन्ह              | २३ ३१          |
| १७३ सात दिन की आयु का अन्य विधि द्वारा निश्चय       | १०५            |
| १७४ सात दिन की भायु के घोतक चिन्ह                   | ક્ષ્           |
| १७४ । सिंह भीर घ्वज भाग के वेध का फ़ल               | १३६            |
| १७६ सिंह कार वृषभ ब्राय के सामानान्तर का फल         | १३७            |
| १७७ सिंह,श्वान भार ध्वज भार के वेध का फल            | १३६            |

#### [**२**४]

| १७= | स्वप्न दरीन का उपसंहार                           | <b>٤</b> ٣ |
|-----|--------------------------------------------------|------------|
| _   | स्वम दर्शन की विधि                               | 20         |
|     | स्वम दर्शन द्वाराएक मास की ऋायु का निश्चय        | ઇક-ઇક      |
|     | स्वम दर्शन द्वारा बीस दिन की आयु का निश्चय       | 63         |
|     | स्था दर्शन द्वारा सात दिन की आयु का निश्चय       | દદ         |
|     | स्वप्न फ्रल निहाण करने की प्रतिश्वा              | 58         |
| -   | स्वप्त में छत्र भीर परिवार भंग दर्शन का फल       | <b>§</b> 3 |
|     | स्वप्त में भग प्रतिमा जंघा,कंघा और उदर नष्ट होते | का फलध्र   |
| १८६ | इवन में विभिन्न वस्तुओं के देखने से दो मास की    | ऋायुका     |
| •   | निश्चय                                           | ્ર દક      |
| ويع | स्वप्त में सूर्य और चन्द्र प्रहण के दर्शन का फन  | દ૬         |
|     | स्वप्नों का निरूपण                               | 20         |
| १८६ | स्वप्नों के भेद                                  | =X-=E      |
| १६० | होड़ा याशतपद चक                                  | १४७        |
| १३१ | होरा प्रश्न की विधि                              | १३४        |



# संकेत-पूर्ति-सची

१ सा. ३-१८.

२ क २-४०

३ भाचि.

४ भा. न. प्र.

४ थो. सू.

६ ग्र. सि

७ श्र. सा.

८ ज पा.

६ जा. त.

१० श हो, ११ त्रिलोक प्र.

**१२ सं. रं.** 

१३ चरक. रि.

१४ थो. र.

१५ घ. त.

१६ श्रद्भु. सा.

१७ ना. सं

१⊏ यु. पा.

१६ च इ. स्था.

२० च. पृ

२१ इत. इता

२२ यो शा

२३ धर्म. सि.

२४ शि. पा

२४ श्र. चू. सा.

२६ न. च

२७ ऋ ति. प्र.

२८ भ्र. स.

सागार धर्मामृत ऋध्याय ३; श्लो. १८

कल्याण कारक अध्याय २ श्लोक ४०

भावप्रकाश चिकित्सा प्रकरण

भावप्रकाश .. ...प्रकरण

योगसूत्र

श्रारंग सिद्धि

श्रद्भुत सागर

जानक पारिजात

जातकतत्व

शम्भु होरा प्रकाश

त्रिलोक प्रकाश

संवेगरंगशाला

चरक रिष्टाध्याय

योग्रस्ताकर

श्रद्भुत तरंगिणी

श्रव्भुत सागर नारदसंहिता

बृहद पाराशरी

चरक इन्द्रिय स्थान

चरक पृष्ठ

श्रत्रेय श्रारएयक

योग शास्त्र

धर्म सिन्धु

शिवपार्वती पुराख

श्रहेब्चूड़ामणिसार

नरपतिजय चर्या

भ्रायशान तिलक प्राकृत

श्रायसङ्गाव प्रकरण

#### [२७]

| २६ न. ज.     | नरपतिजय चर्या ( ? )      |
|--------------|--------------------------|
| ३० के. त. सं | केरलप्रश्न तत्व संप्रह   |
| ३१ ज्यो. सा. | ज्योतिष सार              |
| ३२ वि. ग्रु. | दिनशुद्धिदी <b>पि</b> का |
| ३३ घ टी. जि  | घवला टीका जिल्द          |
| ३४ प्र. भू.  | प्रश्नभूषण्              |
| ३५ व. श.     | वसन्तराज शकुन            |
| ३६ व र.      | वसन्तरत्नाकर             |
|              |                          |

# गाथानुक्रमिशका

| १ भाइक्रवो              | ĘU           |
|-------------------------|--------------|
| · _                     |              |
| २ म्राङ्गखरपिगडं        | ११३          |
| ३ श्रक्तच               | ११६          |
| ४ श्रक च टत प ज स       | १४८          |
| ५ ऋ निग ल्लं            | <b>१३</b> ६  |
| ६ इप च्छु उ             | い            |
| ७ ऋ हु म डा ग् मिम      | १६३          |
| म् ऋहुटु रेहिक्षिग्गो   | १३६          |
| ६ ऋदेव मुणह             | 18           |
| १० घ्रा सुरा हा ए       | गा. चं. २४⊏  |
| ११ भ्रम्नं च जम्मपुर्वं | <b>T</b>     |
| १२ अ नि मि स            | <b>२६</b>    |
| १३ घरहन्ताइसुणं         | १३१          |
| १४ भन्भितर              | १०           |
| १४ च व क ह हा           | १४६          |
| १६ मसि कृत भंग          | <i>{ 143</i> |
| १७ श्र श्रसिय सिय       | <b>ध</b> र   |
| १७ व. <b>च</b> स्तिग    | 398          |
| १८ भा ह जी प            | १३४          |

#### [२८]

|                          | ६२                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|
| १६ ब्रह्न जे जस्स        | १०६                                   |
| २० मंगुलि                | ६१                                    |
| २१ ऋह पिच्छ्र <b>ः</b>   | <b>٩</b> ٤                            |
| २२ त्राहर नहा            | 90                                    |
| २३ श्रहसद् ग्रागिफुलिंगे | k٤                                    |
| २४ म्रह व सयंक्विहीणं    | Ę                                     |
| २४ भ्राह्मितिऊण देहं     | 40                                    |
| २६ म्रहिमतिऊण            | १०६                                   |
| २७ म्रहिमंतिय            | ११०                                   |
| २८ स्रहि मंतिय सयवारं    | १२                                    |
| २६ म्र आराह्या           | ११७                                   |
| २६ ब म्रालिंगिया         | १४८                                   |
| ३० इ अ                   | गा. न २५३                             |
| ३१ इ अ विश्रहतएणं        | 34                                    |
| ३२ इम्र मंतेए            | ,<br><b>१</b> २                       |
| ३३ इ. दि                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| ३४ इदि भणिंग             | ६६<br>इ.स                             |
| ३५ इदि भणिया             | રેક                                   |
| ३६ इदि रिष्ठगणं          | <b>१</b> २                            |
| ३७ इदि सम्लिहिद सरीरो    | १०२                                   |
| ३८ इय कहिय               | <b>વ</b> ફ                            |
| ३६ इय मंतिश्र            | ूर<br>द <b>६</b>                      |
| ४० इयरं                  | १२४                                   |
| ४१ इय वर्रण गविदुद       | ₹ <b></b>                             |
| ४२ उत्तम् दुमं           |                                       |
| ध३ उदि दो                | <b>१</b> ४६<br>१०६                    |
| <b>४४ उबरम्मि</b>        |                                       |
| धर उपवास                 | <b>८</b> १<br><b>३</b> ४              |
| <b>४६ एक्को विज</b> ए    | २ <b>२</b><br>१३४                     |
| ४७ एगंते                 | •                                     |
| ४⊏ पता वंति              | गा. नं. २४१                           |
| ५६ ग्र एयारस             | गा. ने. २४७                           |

#### [३٤]

| ४६ व एवं छाया                                 | <b>≅</b> o          |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| ४० एवं सियंडा                                 | દક                  |
| ४१ पवं रासिसरो                                | १४४                 |
| ४२ एवं विह                                    | ७२                  |
| ४३ एवं विहं                                   | <b>ኢ</b> ኒ          |
| ४४ एवं विहरोगेहि                              | 9                   |
| ४४ एवं विहा                                   | १३१                 |
| ४६ क ख घं                                     | १=                  |
| ४७ कत्तिय                                     | १४०                 |
| ४८ कडुतित्तं                                  | १९                  |
| ४६ कर चरण                                     | १३                  |
| ६० कर चरण                                     | <b>£</b> ₹          |
| ६१ कर चरणतल                                   | ६६                  |
| ६२ कर चरलेषु                                  | २४                  |
| ६३ कर जुम्रलं                                 | १११                 |
| ६४ कर जुत्रही गो                              | ७६                  |
| ६४ कर भगे                                     | धर                  |
| ६६ कराणा घोसे                                 | <b>३</b> १          |
| ६७ करुण पुरिसेहि                              | <b>U</b> 3          |
| ६८ काऊग <b>अंग</b> सोही                       | <del>ದ</del> ಂ      |
| ६६ काल यडो                                    | <b>१</b> २६         |
| ७० कुच्चस्सुवरिम्मि                           | ક્રક                |
| ७१ को से सु                                   | १४६                 |
| ७२ कारेवि                                     | १०६                 |
| ७३ गिज़्-लू                                   | १२७                 |
| ७४ ग्रम वसहे                                  | ११८                 |
| ७४ <del>छिन</del> ्यं                         | १३०                 |
| ७६ चउवीस                                      | १४१                 |
| ७७ चन्नख् सोदं                                | <b>5</b>            |
| ७८ वितद्द                                     | १३४                 |
| ७६ चल्ला विहीले                               | . પ્ર               |
|                                               |                     |
| मरे खुत्तस्य                                  | <b>₹</b> ₹          |
| ८० <b>चन्द (</b> ससि)<br>८ <b>१ वृत्त</b> स्त | ક્ષ્<br><b>દ</b> રૂ |

## [\$a]

|              | छत्तं घय           | १३२         |
|--------------|--------------------|-------------|
|              | ञ्चाया पुरिसं      | XX          |
|              | जइ ग्राउरो         | <b>LO</b>   |
| ΞX           | जद्द कि एहं        | <b>1</b> 8  |
|              | जद्द दीसद्द        | UE          |
| <u>ترن</u>   | जइ पिच्छइ          | UK          |
| <u> </u>     | जइ पिच्छुइ         | १०७         |
| <b>π</b> ξ   | जइ सुमिण्मि        | ૈ દુષ્ઠ     |
| 69           | जत्थ करे           | <b>११</b> १ |
| ξţ           | जम्मसरो            | १४०         |
| १२           | <b>जिम्म्सर्गी</b> | १४६         |
|              | जयर                | गा. २४४     |
| દક           | जिलया              | <b>१</b> १६ |
|              | जस्स न पिच्छुइ     | 3%          |
| ६६           | जश्कुसुमेहि        | ¤१          |
|              | जासु विहीसे        | <b>U</b> X  |
|              | जा धम्मो           | गा. २४६     |
| 33           | जा नर शरीर         | ويا         |
|              | जीहरूने            | રક          |
| १०१          | जीद्या             | १०४         |
| १०२          | जुभ-महु मदज मंसं   | ×           |
|              | जुराण              | १०४         |
| १०४          | जो च्छुदंसग        | गा. २४७     |
| १०४          | जो गियच्छाया       | ६४          |
| १०६          | जो मिज्जई          | <i>Q.</i> 3 |
|              | जे~इह              | ग्रा. २४६   |
| १०८          | ज च शरीरे          | १६          |
| 30\$         | जं दीसह            | <b>{</b> 00 |
| ११०          | जंघासु             | <b>દ</b> ર  |
|              | ग्यर भवाग          | १२७         |
| १ <b>१</b> २ | ण्डजाणं            | १६४         |
|              | गृहु पिच्छ्रइ      | , 30        |
| 124          | 18 14 ASS          | *           |

# [३१]

| ११४ एका मेऊ                    | ३४          |
|--------------------------------|-------------|
| ११४ खंडु दीसह                  | <b>१०१</b>  |
| ११६ शियच्छाया                  | હક          |
| ११७ शियञ्जाया<br>११७ शियञ्जाया | **          |
| ११८ हस्त-गय बसह                | <b>१</b> १= |
| ११६ तह जोइजड                   | १२४         |
| १२० तह बिहु                    | १४४         |
| १२१ तह स्रिस्स                 | 33          |
| १२२ ताराम्रो                   | ક્ષ         |
| १२३ तिवियप्पं                  | रधर         |
| १२४ तेरमं                      | 71          |
| १२४ थगथगइ                      | र्⊏         |
| १२६ थर्ड                       | <b>ર</b> ૭  |
| १२७ दक्तिसस दिसाप              | द्ध         |
| १२८ दब्ड जलिएस                 | १२१         |
| १२६ दह दिश्रह                  | १६४         |
| १३० दह दिश्रह उत्तराय          | गा. २४६     |
| १३१ दिइ वरसाणि                 | द६          |
| १३२ दिव्य सिही                 | 상독          |
| १३३ विद्वीप                    | ६व          |
| १३४ दीवय सिट्टा                | ३द          |
| १३४ दीसेइ जल्ध                 | <b>ሂ</b> ሂ  |
| १३६ युक्स लाहं                 | १४७         |
| १३७ दुग्य-हरि                  | १४०         |
| १३८ दुलह्मि                    | १०          |
| १३९ दुविह                      | <b>4</b>    |
| १४० दुविदं तु                  | =X          |
| १४१ दूधक्तराइं                 | ११४         |
| १४२ वृज्ञस्स                   | १४६         |
| १४३ देह                        | २६          |
| १४४ दो च्छाया                  | ¥¤          |
| १४४ दो दियहा                   | ७१          |
|                                |             |

## [३२]

| 2.100 mm.                               | 8               |
|-----------------------------------------|-----------------|
| १४६ घम्मम                               | <b>ર</b> હ      |
| १४७ घिदिणासो                            | १ <b>४१</b>     |
| १४८ धूमस्स                              | SX              |
| १४६ धूमायंतं                            | १३८             |
| १४० धूमो सयलायाणं                       | १५१             |
| १४१ घूमो सहि-धयाणं                      | <b>\$</b> 2     |
| र्भर घूमत                               | १४६             |
| १४३ नक्खतं                              | १३६             |
| १४४ तहो भगो                             | १४२             |
| १४४ नव नव                               | 20              |
| १४६ न हु जाग्रह                         | १०३             |
| १४७ न हु सुग्रह                         | १ <b>४</b> १    |
| १४⊏ नाऊण्                               | ₹o <del>⊆</del> |
| १४६ नाण। भेय                            | ,<br>98         |
| १६० शसगो                                |                 |
| १६१ उरासगो                              | १३४             |
| १६२ नीला                                | ६२              |
| १६३ नंता भद्दा                          | १४९             |
| १६४ पउर दियो                            | गा. २४६         |
| १६५ पक्खातिएऊ                           | <b>美</b> 义      |
| १६६ पक्खालिगऊ देहं                      | XX.             |
| १६७ पक्खालित्ता                         | १०३             |
| १६८ <b>एक्</b> खालिय                    | ११०             |
| १६९ पद्मखालियशियदेही                    | १२६             |
| १७० पक्त्वालियकरजुञ्चल                  | १३३             |
| १७१ पच्छा पहायसमप                       | १३६             |
| १७२ पड्साम्म                            | <b>४</b> १      |
| १७३ पग्हसवर्णेण                         | ६२४             |
| १७४ श्र परिवय                           | १११             |
| १७४ व पढ़मं                             | ११०             |
| १७४ पढमं सरीर विसयं                     | १७२             |
| १७६ पण्मंत                              | १               |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                 |

### [83]

| _                                     | Vic                      |
|---------------------------------------|--------------------------|
| १७७ पणभेद                             | <i>R.</i> D              |
| १७८ पग्रह                             | २ १.८                    |
| ६७९ पत्नि                             | 3                        |
| १८० प्रते                             | *                        |
| १८१ पिच्छेर                           | १०५                      |
| १८२ पिराडर्रथं                        | १३                       |
| १८३ पिङ्गल सिद्दी                     | <b>૧</b> મ <b>દ્</b>     |
| १८४ पुस्सद्वारहदिश्रहे                | १५०                      |
| १८५ पुँग्वस्स्                        | गा. २' <b>५</b> ०        |
| १८६ पुँच्वाप्रिय                      | १३                       |
| १८७ पुण् जोयावह                       | 308                      |
| १८८ पुरावि                            | १३६                      |
| १८६ पंचदहे                            | १३४                      |
| १६० फागुगा                            | रभर                      |
| १५१ भूणिय                             | <b>438</b>               |
| १६२ भरिकण                             | ક્રફ                     |
| १६३ विसं                              | યુદ્                     |
| १६५ भोग्रण                            | *•                       |
| १९५ मडिलयवयणं                         | १७                       |
| १६६ मयगल धूमस्मि                      | 3.5.9                    |
| १६७ मय-मयर्ग                          | ુહર                      |
| र्ध्य महिस                            | <sup>क्</sup> र=         |
| १६६ मुहर्जाहं                         | <b>ર</b>                 |
| २०४ रहर                               | ना. २१४                  |
| २०१ रयसीइ                             | १३०                      |
| २०२ चिव चंद                           | <b>२७</b>                |
| २०३ रिवचदार्ग                         | કર્                      |
| २०४ रिवचदाण गहण                       | <b>33.</b>               |
| २०४ रहेसु ऋ मरर्ग                     | १ <b>४२</b>              |
| ५०६ रिट्ठ रिट्ठो                      | गा. २४२                  |
| २०७ हर्नेस्रो<br>२०८ हर्द्रेसु पण्रिथ | १३७                      |
| २०८ ६ इसु प्रणात्य                    | ₹8•                      |
| २०६ रुहिर वस                          | <b>23</b>                |
| २१० रोयंगहियस्स<br>*११ -              | <b>ર</b> ११५<br><b>૬</b> |
| रेश रोवास<br>३१३ ===                  |                          |
| २१२ लग्गंति                           | १०३<br>७२                |
| देश लंडुमेन<br>१९० करने               | 78 <u>7</u>              |
| र्ड लाही                              |                          |
| स्र्रेथ वदंचित्र                      | <b>=</b> ₹               |

### [24]

| _                                    |             |
|--------------------------------------|-------------|
| २१६ वयणुम्मि                         | સ્ય         |
| २१७ वयकेण                            | २०          |
| २१८ वसह-करि                          | ६०          |
| २१६ वसहो                             | १३६         |
| न्२० <b>बहु</b> खि <b>हुं</b>        | ४३          |
| २२१ वाऊ पिश्त                        | .3          |
| २२२ वामभुयिम्                        | १४७         |
| २२३ बाय कफ्र पित्तं                  | 20          |
| २२४ वी ऋाप                           | ५२          |
| २२४ वॅका चहवर                        | 88          |
| २२६ सत्त दिगाइ                       | 3,5         |
| २२७ सदो इवेर                         | <u>१</u> २६ |
| २२= समघाऊ                            | १००         |
| २२६ समयूमियले                        | ७२          |
| २३० समस्द                            | ४६          |
| २३१ सयग्रह् <del>चीत्तर जविश्र</del> | 308         |
| २३२ सक्तदिसाउ                        | १००         |
| २३३ सर्स्ल                           | ६४          |
| <b>१३</b> ४ ससिस्र                   | 38          |
| २३४ स्युवा                           | १३२         |
| २३६ सीहम्मी                          | ३६१         |
| २३७ सावणुसिश्रपष्टकस्स               | १४१         |
| २३८ स₁स सिवा                         | १२६         |
| २३६ सिमिणस्मि                        | <b>0</b> 3  |
| २४० सियवत्थाइ                        | १३५         |
| २४१ सिरि कुंमनयरसप्ट                 | गा. २६१     |
| २४२ सिहि_                            | १०४         |
| २४३ सीहम्बि                          | 180         |
| २४४ सीहो घ्यस्स                      | 353         |
| ५४४ सुरम्मिशले                       | १३६         |
| २४६ सुग्गीवस्स                       | <b>१३</b> ४ |
| २४७ सुह-मसुद्दं                      | १३०         |
| २४८ संजामो                           | गा. २४=     |
| २४६ संम्रजिङ्गण                      | १०६         |
| २४० <b>संवच्छर</b> ा                 | गा.२६०      |
| २४१ संसारमि                          | २           |
| २४२ हय-गय-जो ू                       | रिश्म       |
| २४३ हय-गय-बसर्ड                      | १३३         |
| २४४ हस माचीइ                         | <b>y</b> o  |
| २४४ इस मागा                          | yo          |
| •                                    |             |



# रिष्टसमुच्चय



पणमंतसुरासुरमङिलरयणवरिकरणकंतिबिच्छुरिअं । वीरजिणपायजुअलं नमिऊण भणामि रिद्वाई ॥१॥

प्रगामत्मगसुरमौलिरत्नघरिकरणकातिविच्छारितम् । वीरजिनपाद्युगल नत्वा भगामि रिष्टानि ॥१॥

अर्थ-- नमस्कार करते हुए देव-दानवीं के मुकुट स्थित अमृत्ये रत्नों की किरण ज्योति से दीप्तिमान श्री वीरप्रभु के चग्णुयुगल को प्रणाम कर मै (आचार्य दुर्गदेव) मरण कालिक ग्रारिष्टों का वर्णन करता हूं।

विवेचन-शावार्य ग्रंथारम्भ करते समय भ्रापने इष्ट देव को नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हैं। प्राचीन भारतीय श्रास्तिक परम्परा में किसी कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व मंगलाचरण करना शिष्टता का द्योतक माना जाता था। न्याय शास्त्र में मंगलाचरण के निर्विद्य-शास्त्र-परिसमाप्ति, शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता परि हार, कृतकता प्रकाशन भौर शिष्य-शिद्या ये पांच हेतु बताये गये हैं। जैन परम्परा में प्रधानरूप से भारमशुद्धि के लिए स्तवन किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थकत्ता निर्विद्य शास्त्र-समाप्ति एवं भ्रात्मशुद्धि के निमित्त श्री भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों को नम-स्कार कर भरिन्दों का कथन करते हैं।

यदि मनुष्य श्रपनी सृत्यु के पूर्व श्वरिष्टों द्वारा श्रपने मरण को बात करले तो वह ब्रात्मकल्याण में विशेषक्रप से प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि जो माया-मोह उसे चिरकाल जीने की इच्छा से लिप्त रखते थे, वे सहज में ही तोड़े जा मकते हैं। संसार श्रौर जीवन की वास्तविक स्थिति का पता लग जाने पर वह सुक्रमाल मुनि के समान श्रात्मकल्याण में प्रवृत्त हो सकता है। इतिलये यह प्रनथ लोकोपकारक होने के साथ साथ ग्रात्मोपकारक भी है। गृहस्थावस्था में त्रारम्भ परिप्रह लिप्त मानव के धर्म साधन का एक मात्र ध्येय अन्तिम समय में कषाय और काय का अच्छी तरह दमन कर सल्लेखना बत प्रहुण करना है। यदि मनुष्य अपनी श्राय को निमित्तों द्वारा श्रवगत करले तो फिर सल्लेखना (समा-धिमर्ग ) करने में वह पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। जैन ज्योतिष शास्त्र में इनिक्षिये ग्रहवेध परिपाटी पर विशेष ध्यान न देकर व्यञ्जन, श्रंग, स्वर, भौम, छिन्न, श्रन्तरिक, लक्कण श्रौर स्वप्न इन श्राठ प्रकार के निमित्तों पर विशेष जोर दिया गया है। इन निमित्तों से भविष्य में होने वाले दु ख सुख, जीवन-मरण आदि श्चनेक मानव-जीवन के रहस्यों का उद्घाटन हो जाता है। वर्तमान के मनोवैद्यानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वाह्य सकेतों को पढकर मनुष्य की अन्तर्निहित भावनाएँ, जिनका जीवन की वाद्य और श्रान्तरिक व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याश्रों से सम्बन्ध रहता है, श्रमिव्यक्त हो जाती हैं। ये भावनाएं ही सुख-दुःख एवं जीवन मरण रूप रहती हैं। अतएव यह निश्चित है कि निमित्तों द्वारा भावी इष्टानिष्ट प्रकट हो जाने से व्यक्ति के जीवन में जागरू-कता ग्राती है, वह संसारकी स्थिति का साज्ञात्कार कर लेता है। इसलिये जैनाचार्य प्रस्तुत प्रकरण में ऋरिष्टों का विवेचन करेंगे।

मनुष्य शरीर की दुर्लभता का कथन
संसारंमि भमंतो जीवो बहुभेयभिष्णजोणीसु ।
दुक्खेण नवरि पावइ सुहमणुअत्तं न संदेहो ॥२॥
ससारे श्रमञ्जीवो बहुमेदभिन्न योनिषु ।
दु.खेन ननु प्राप्नोति शुभमनुजत्व न सन्देह. ॥२॥

श्रथं -- इसमें सन्देह नहीं कि यह श्रातमा संसार में श्रनेक कच्छों को सहन करते हुए नाना योनियों में श्रमण कर इस श्रष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है श्रर्थात् चारों गतियों में से केवल मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें यह जीव श्रनादि कालीन कर्म बन्धनों को नष्ट कर श्रनन्त सुख क्रव निर्वाण को प्राप्त करता है।

भानित्य ससार में धर्म की नित्यता का कथन
पत्तंमि अ मणुअत्ते पिम्मं रुच्छी वि जीविअं अथिरं ।
धम्मो जिणिददिष्टो होइ थिरो निन्विअप्पेण ।।३।।
प्राप्ते च मनुजत्ते प्रेम लद्मीरिप जीवितमस्थिरम् ।
धर्मो जिनेन्द्रिशे मर्गत स्थिरो निर्विकल्पेन ।।३।।

श्रर्थ—(श्रभ कर्मोदय से) मनुष्य गति की प्राप्ति होने पर भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम, लद्मी एवं जीवन, चञ्चल क्षर्यात् नाशवान है। मंसार में केवल जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित वीतरागमयी धर्म ही निश्चय से स्थिर श्रर्थात् नित्य है।

विवेचन—उपर्युक्त दूसरी श्रंर तीसरी गाथा में श्रन्थकार ने यह दिखनाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य गति सीभाग्य से प्राप्त होती है। इसे पाकर सांसारिक कामिनी श्रोर कञ्चन जैसी मोहक वस्तुश्रों में नहीं लगाना चाढिये, प्रत्युत श्रात्मकल्याण कारी धर्म को नित्य समभ कर इसी का सेवन करना चाहिये।

इन दोनों गाथाओं का वास्तिविक तात्पर्य यह है कि प्रन्थ में प्रतिपादित श्रिट्टों से भावी शुभाशुभों का झानकर जीवन श्रार लदमी की चंचलता ने पूर्णतया परिचित होकर धर्म साधन की श्रोर प्रवृत्त होना चाहिये। जैनाचायों ने ज्योतिष श स्त्र का निर्माण इसी हेतु से किया है कि इस शास्त्र द्वारा श्रपने भविष्य से श्रवगत प्राणी पुरुषार्थ करके श्रपना कल्याण करे। जैन मान्यता की दृष्टिसे यह शास्त्र भावी शुभाशुभ फर्लों का द्योतक है, परंतु वे शुभाशुभ फल अवश्य ही घटित होंगे, ऐसा इस शास्त्र का दावा नहीं है। प्रत्येक श्रात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, वह श्रपने श्रद्भुत कार्यों द्वारा श्रसमय में ही कर्मों की निर्जरा कर उत्तके सहज स्वभाव द्वारा मिलने वाले फल का त्याग कर सकता है। इसिलये ज्योतिष शास्त्र भविष्य फल प्रतिपादक होने के साथ सीथ कर्चन्य की क्रोर साव-धान करने वाला भी है। उपर्युक्त गाथाओं में जीवन एव धन की क्रास्थिरता का कथन करते हुए कर्चन्य की क्रोर संकेत किया गया है।

व्यसनों की श्रनिवार्यता का निश्चय

पत्ते जिणिद्धम्मे मणुओ इह होइ बसणंअभिभूओ । बहुविहपमायमत्तो कसाइओ चउकसाएहि ॥ ४ ॥ प्राप्ते जिनेन्द्रधर्मे भनुज इह भवति व्यसनाभिभूत । बहुविध प्रमादमत्त कषायितश्चतु कपायै ॥ ४ ॥

श्रथे—जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के प्राप्त होने पर भी मतुष्य नाना प्रकार के प्रमाद श्रीर चार प्रकार की-श्रानन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान श्रीर संज्वलन कोध, मान, माया पर्व लोभ रूप कषायों, के वशीभूत हो व्यसनों में फंस जाता है।

विवेचन—मनुष्य सहज ही होने वाली श्राहार, निद्रा श्रीर मैथुन की प्रवृत्ति में फँस जाता है। मनोवेशानिकों ने मानव के चित्तविकारों का सहम निरीक्षण कर यह बताया है कि मानव मन की भीतरी तह में युक्त वासनाओं का श्रस्तित्व किसी न किसी रूप में श्रवश्य रहता है। जब इस श्रस्तित्व पर बाहरी घात, प्रतिघात होते हैं नो बाहरी साधनों के कारण वासनाप सद् श्रसद् रूप में परिणृत हो प्रकट हो जाती हैं। जो सुझ प्राणी हैं वे बाह्य साधनों का श्रवुकूल रूप से व्यवहार कर कामुक छुपी हुई वासनाओं को सच्चरित्रता के ढांचे में ढालते हुए श्रत्मग्लानि को महत्वाकां जा के रूप में बदल देते हैं। फलतः उनके मन में किसी न किसी श्रावश्य की करपना श्रवश्य श्राती है, यह श्रावश्य उन्हें वर्तमान श्रवस्था से श्रागे ले जाता है श्रीर वर्तमान श्रवस्था से श्रागे ले जाता है श्रीर वर्तमान श्रवस्था से श्रागे ले जाता है श्रीर वर्तमान श्रवस्था से स्रागे ले जाता है श्रीर वर्तमान श्रवस्था सामने उपस्थित होने लगता है। विकसित जीवन का एक नमूना उनके सामने उपस्थित होने लगता है, कामुक वासनाएं जो श्रधः पतन का प्रमुख कारण

थीं वे ही उनके जीवन को उन्नत बनाने साधन हो जाती हैं। यदि मन्द्रव अपने जीवन की धारम्भिक गलतियों का अन्वेषण करले श्रीर परिवक्त होने से पहले ही उनसे वचने का प्यत्न करे तो वह शारीरिक क्रोर मानसिक दोनों प्रकार के दोवों से वच जाय। कुछ मनोवैद्यानिकों का यह भी कहना है कि चात्मविश्वास और र्धर्य के कारण मनुष्य सहजजात प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य धर्म एवं कर्चच्य से सामाजिक भावना के श्रभाव में च्युत हो जाता है,क्योंकि जीवन की श्रधिकांश समस्याएँ सामाजिक होती हैं। जिस व्यक्ति में समाज भावना पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, वह उसके सामने हार मान लेता है और जीवन की समस्याओं के मित ऐसा दृष्टिकीय बना लेता है जो उसे अनुपयोगी जीवन की श्रोर ले जाता है, जसे उन्माद, जुशास्त्रोरी, व्यभिचार श्रीर शरावस्त्रोरी ऋादि। श्राचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी मनो-विकान को दर्शाया है।प्रमाद शब्द से सहजजात कामुक वासनाओं की श्रोर सकेत है श्रीर कषाय शब्द से सामाजिक भावना को व्यक्त किया है। सारांश यह है कि सामाजिक भाव ग्रीर श्रात्म विश्वास के अभाव में व्यक्ति सहजजात प्रवृत्तियों के जाल में फंस जाता है।

व्यमनों के नाम

जूअ-महु-मज्ज-मंसं वेसा-पारद्धि-चोर-परयारं । एदाहँ ताइँ लोए वसणाइ जिणिददिष्ठाहं ॥ ५ ॥ चूत-मधु-मध-मासानि-वेश्या-पायदिं-चोर-परदाराः । एतानि तानि लोके व्यसनानि जिनेन्द्रदिष्टानि ॥ ५ ॥

श्रथं—(१) जुग्राखेलना, (२) मधु-शहद खाना, मद्य-शराव सेवन करना, (३) मांस खाना, (४) वेश्या सेवन करना (४) शिकार खेलना (६) चोरी करना एवं (७) परस्त्री सेवन करना ये सात जिनेन्द्र भगवान ने व्यसनक बतलाये हैं। यहां जैनाचार्यने मधु

आध्रतीव्रक्षायकर्कशमनस्काराधितैर्दुष्कृतै.।
 वैत्तन्यं तिरमत्तमस्तरदिष यूतादि यच्क्रेयसः।
 मुसी व्यस्यित तिद्विते व्यस्तिभिष्याख्यांत्यतस्वतः। --सा॰ ३, १८

भीर मद्य सेवन को एक व्यसन में परिगणित किया है।

विवेचन—इस संसार में आसिक की उपर्युक्त सात बस्तुर्य ही हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के दृष्टिकीय को केवल बिर्मुखी हैं रखता है। वह इन सात व्यसनों में फंसे विना नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति की सामाजिक-भावना भी भीरे भीरे नष्ट हो जाती है, उसका स्वार्थ एक संकुचित दावरे में बद्ध हो जाता है। जनाचारों ने इसीलिए इन बहिः प्रवृत्तियों का नाम व्यसन रखा है कि ये प्रवृत्तियाँ मतुष्य की केन्द्रापसारी दृष्टि का अवरोध करती हैं।

रोगों की अनिवार्थता

धम्मंमि य श्राणुरत्तो वसखेहि विविज्जिओ धुवं जीवो।
साखारोयाकिण्णो हवेइ इह कि विश्वप्येण ॥ ६ ॥
धर्मे चानुरक्तो ध्यसनै।विविजितो धुव जीव ।
नानारोगाकीणं भवतीह कि विकल्पेन ॥ ६ ॥

अर्थ इसमें कैं। नसा रहस्य है कि बस्तुतः धर्म में अनुरक्त और जुआ खेलना, मांस खाना, मिंदरा पान करना, शिकार खेलना, वेश्या गमन करना, चोरी करना और परस्री सेवन करना इन सात व्यसनों से रहित होने पर भी जीव नाना प्रकार के रोग! से आकान्त रहता है।

रोगों की सख्या

रोयाणं कोडीओ इवंति पंचेव लक्स अइसट्टी।
नवनवह सहस्साई पंच सया तह यें चुलसी अ ॥ ७ ॥
रोगागा कोट्यो भवति पंचेव लक्षाष्ट्रपष्टिः ।
नवनवति सहस्राणि पञ्चरातास्तथा चतुरशीतिश्व ॥ ७ ॥

श्रर्थ-पांच करोड़, श्रड्सठ साख, निन्यानवे हजार पांच सौ चौरासी प्रकार के रोग होते हैं।

विवेशन-जैनासायाँ ने प्रधान रूप से दो प्रकार के रोग बतलाये हैं-एक पारमार्थिक और दूसरे व्यावहारिक । ज्ञानवरसीय, दर्शनावरसीय, बेदनीय, मोहनीय, भायु, नाम, गोत्र और अन्तराय इन आठ कर्म रूप महा व्याधि को पारमार्थिक रोग और अग्नि, धातु आदि के विकृत होने को व्याधहारिक रोग कहा है। उपर ओ ४,६८,६६,५८४ मेदों का निरूपण किया है, वे व्याधहारिक रोग है। रोगों की उत्पत्ति का अन्तरंग कारण असाता वेदनीय कर्म का उदय और विश्रंग कारण वात, पित्त पवं कफ आदि की विषमता को बतलाया है। इसी तरह रोग के शांत होने में मुख्य कारण असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा, साता वेदनीय का उदय पवं धर्माचरण आदि हैं। बाह्य कारण रोग दूर करने वाली भैषि , द्रव्य, लेअ, काल, भाव की अनुकुलता है। प्रस्तुत गाथा में आचार्य ने संसार की खञ्चलता का निरूपण करने के लिए मनुष्य के व्याधहारिक रोगों की संख्या बतलाई है।

व्यसनों के कारण धर्म-विमुखता का कथन

एवं विहरोगेहिं य अभिभृदो तो न चिन्तए धम्मं । परलोअसाहणइ इंदिअविसएहि ऋभिभृदो ॥ ८ ॥

एवविधरोगैरिभभूतस्तिनो न चिन्तयित धर्मम्। परलोकसाधनार्थमिन्द्रियविषयैरिभभूतः।। = ।।

मर्थ-इस प्रकार ४,६८,६६,४८४ रोगों से माकान्त मार इन्द्रियसुक्षों से मिभूत मनुष्य परलोक साधन के लिए धर्म चिन्तवन नहीं करता है।

विवेचन—मानव सहज प्रवृत्तियों में संलग्न रहने के कारण अपने आत्म विकास की ओर इष्टिपात करने में असमर्थ रहता है। यह सतत काम और अर्थ की सिद्धि को दूढने के लिए कस्त्री की सीरम से मुग्ध हरिण की तरह माया और मोह के जंगल में मानसिक एवं शारीरिक चक्कर लगाया करता है। उसका अझान जम्य के बस्तृत होकर, ज्ञान चेतना के मार्ग को ठद्ध कर देता है। जिससे चेतोध्यापार और इन्द्रिय व्यापार दोनों ही मिथ्यात्व विपर्यय, अनध्यवसाय और अविरत्ति के रूप में परिण्त हो जाते हैं। यदि व्यक्ति जान के द्वारा वासनाएं सील करदे तो उसकी मोग की आवश्यकताएं भी कम हो जायंगी, चेतो व्यापार भी उसके दूसरे प्रकार के होने लगेंगे। उसका ज्ञान इस अवस्था में सम्यक्

क्य में पिर्णुतं हो जायगा और जो जिस संसार का कारण का वहीं मोक का साधन बन जायगा। किन्तु कमें। के दृढ़ संस्कार के क्रारण यह जीव सहज जात इन्द्रियों की कामैक्णा, आहारिक्या की कोर मुक्त जाता है। माचार्य ने उपर्युक्त गाया में इसी वात को बत्तलाका है कि यह जीव इन्द्रिय सुख में संसन्त रहने के कारण आत्म कल्याण-धर्म सार्थन की ओर प्रवृत्त नहीं होता है।

इन्द्रियां भौर उन के विषय

चक्ल् सोदं घाणं जीहा फासं च इंदिया पंच। रूवं सदं गंधं रस-फासे ताण विसए य॥ ६॥ चकु. श्रोत्र घ्राण जिह्ना स्पर्शरचे द्रियाणि पंच। रूप शब्दो यन्त्रो रस-स्पर्शी तेषा विषयाश्च॥

अर्थ-स्पर्शन, रसना, झार्या, चलु और ओत्र ये पांच इंद्रियां हैं और इनके विषय क्रमशः स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द हैं।

मृत्यु की श्रनिवार्यता श्रीर उसके कारण

श्रकं च जम्मपुष्कं दिंह मरणं श्रमेस जन्तूं । विस-विसहर-सत्थ-ग्गी-जल भिगुवायेहि रोएहिं ॥१०॥ श्रन्यश्च जन्मपूर्वं दिष्ट मरणमशेष जन्तूनाम् । विष विषधर शस्त्र अगिन जल मृगुपाते रोगै।॥ १०॥

श्रर्थ—मरण के उपरान्त सभी जीवों का पुनर्जन्म होता है श्रीर मरण् विष, सपे, शस्त्र, श्रीप्त, जल, उच्च स्थान से पतन एवं रोगों के द्वारा होता है।

विवेचन जीव अपने आयुकाल में सहस्रों अनुभूतियों को संचित करता है। प्रत्येक ज्ञान पर्याय बदस्ती रहती है, पर उसका प्रभाव रह जाता है, क्योंकि ज्ञान गुणु नित्य है, द्रव्यद्दष्टि से उसका

<sup>\*</sup>मनोबचःक्रायवतेन्द्रियस्बरः प्रतीतनिश्वासनिजायुषान्वितः । दशैव ते प्राग्रमणाः प्रकीर्तितास्ततो वियोगः खलु देहिनो वैधैः॥

कभी विनाश नहीं होता है। श्रपने कार्यों के कारण जीव परिस्थिति घरा नाना प्रकार के कार्यरूप पुद्गल परमाणुश्रों को श्रहण करता है तथा उतने ही कर्म परमाणुश्रों की निर्जरा भी करता है। यह कर्म ग्रहण श्रीर त्याग का प्रवाह श्रनादि काल से चला श्रा रहा है। किसी एक शरीर में जीवकर्म भोग को विशेष कारण के बिना पूरा नहीं कर पाता है। इस लिये जीव एक शरीर के बेकाम हो जाने पर नये शरीर में जाता है। इस नवीन शरीर में भी वह पुराने संस्कारों का भगडार साथ लाता है। श्राचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी हेतु से मरण के श्रनन्तर पुनर्जन्म की ब्यवस्था यतलाई। सम्पूर्ण प्राणियों का मरण भी विषय खाने से, सर्प के काटने से, शस्त्र-घात से, श्रिक्त में जल जाने या मुलस जाने से, जल में द्वा जाने, ऊंचे स्थान से गिरने एवं नाना प्रकार के रोगों के कारण होता है।

सिवपात का लच्चा

वाऊ पित्तं सिंभं ताण जुदी होइ सन्निवाओ आ। जीवस्स निव्विअप्पं जीहाए खिप्पए तेहिं ॥११॥ वायुः पित रलेष्मा तेपा युर्तिभवति सन्निपातश्च । जीवस्यापि निर्विकल्य जिह्नया निष्यते तैः ॥११॥

श्रर्थ—वात, पित्त एवं कफ इन तीनों के सम्मिश्रण को सन्निपात कहते हैं। इनके द्वारा जीव की जीवन-शक्ति निश्चितरूप से विश्टंखलित हो जाती है।

यस्ताम्यति स्विपिति शीतलगात्रयष्टिरंतर्विदाहसहितः स्मरखादपेतः । रक्रेचुणो हिषतरोमस्ययस्सर्यलस्तं वर्जयेद्भिषिक्रज्वरलच्चणज्ञः ॥

त्रिदोषजनकैर्वात पित्त श्लेष्माऽऽमगेहगा ।
 बिहिर्निरस्य कोप्ठांग्न रसगा ज्वरकारिया ॥
 —-भ. चि. श्लो. ४३६

<sup>----₹ €.</sup> Ę

२० मकार के कफ, ४० प्रकार के पित और ८० प्रकार की बायु के विगइ जाने से सिकामत होता है।

#### सल्लेखना की महानता

दुलहम्मि मणुअलोए लद्धे घम्मे अहिंसलक्खहे । दु (दो.) विद्दसंलेहणाए विरला जीवा पवचंति ॥१२॥

दुर्रुमे मनुजलोके लब्धे धर्मे चाहिसालच्यार्थे । दिविधसलेखनाया विरला जीवाः प्रवर्तन्ते ॥ १२ ॥

श्रर्थ—इस संसार में बहुत कम व्यक्ति सल्लेखना को धारण करते हैं, जो दो प्रकार की है। इसके द्वारा जीव दुष्पाप्य मनुष्य जीवन तथा श्राहेंसा धर्म को प्राप्त कर लेते हैं।

सल्लेखना के भेद

अब्मितर-बाहिरिया हवेइ संलेहणा पयत्तेण । अब्मितरा कसाए सरीरविसए हु बाहिरिया ॥१३॥

अभ्यन्तर-बाह्या भवति सलेखना प्रयत्नेन । अभ्यन्तरा कपाये शरीर विषये खलु बाह्या ॥ १३ ॥

श्रर्थ सल्लेखना दो प्रकार की होती है-श्रान्तरिक श्रीर वाह्य क्षायों को कम करना क्ष्याय विषयक श्रीर शरीर को छश करना शरीर विषयक सल्छेखना होती है।

विवेचन — निर्मिलों के द्वारा मरण काल श्रवगत कर कायकषाय को रुश करते हुए आत्मिचन्तन पूर्वक शांति से शरीर त्याग
करना सल्लेखना या समाधिमरण है। सल्लेखना में हिंसा के
कारणभूत कषाय भावों का त्याग किया जाता है, श्रतः इसके द्वारा
श्राहिंसा धर्म की सिद्धि होती है। जैन दर्शन में सल्लेखना की बड़ी
भारी महिमा बताई गई है, यह एक प्रकार की योग किया है,
जिसके द्वारा मरण समय में आत्मा शुद्ध की जाती है। जिस प्रकार
मानव खीवन को सफल एवं उत्तम बनाने के लिये ब्रत, नियम
एवं संयम की श्रावश्यकता होती है, उसी प्रकार सल्लेखना द्वारा
श्रान्तम समय में वत एवं संयम को सुरक्तित रखने और परलोक
को सुखमय बनाने के लिये समाधिमरण की श्रावश्यकता होती है।
जैन मान्यता में मरण काल के परिणाम श्रीर भावनाशों को बड़ा

महत्व दिया गय। है, यदि इस समय परिशाम विश्व इए संसार से ममता दूर हो गई तो वह व्यक्ति ग्रपनी भारमा का कल्यास कर-लेता है। परिणामों के उतार चढ़ाव के कारण मरण के पांच मेद बताये ग्रये हैं --(१) पंडित पंडित मरण- -मरण समय में आत्म परिणामों का इतना विश्रद्ध होना । जससे समस्त कर्म-जन्मां-तर के संस्कार नष्ट हो जायँ ग्रीर फिर जन्म धारण न करना पडे। यह मरण उन्हीं व्यक्तियों का हो सक्ता है जिन्होंने अपनी प्रयक्त तपस्या के द्वारा जीवन काल में ही घातिया कमें। को नष्ट कर जीवन्सुक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। (२) पंडत मरण-प्रारंभ से संधिमत जीवन होते हुए मरण समय में कषायों की इतनी हीनता होना जिससे जल्टी ही संसार छूट सके। यह मरण योगी, मुनि, तपस्वी श्रादि महापुरुषों को प्राप्त होता है। (३) थाल पंडित मरण-प्रारंभ से जीवन में पूर्ण संयम के न रहने पर भी मरण काल में संयम धारण कर संसार से मोह, ममता त्याग मरण करना। इस मरण से ब्रात्मा इतनी विश्व हो जाती है कि जीव पर लोक में नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है (४) बाल मरण-इसमें प्रारंभ से जीवन में संयम के न रहने पर भी नियमित जीवन व्यतीत करने वाले चत समय में दुषाय श्रीर माया ममता को त्याग कर मरण करते हैं। यह बाल मरण करनेवाले के परिखाम श्रंत समय में जितने ग्रुद्ध रहेंगे, उसकी श्रात्मा का उतना ही कल्याण होगा। (४) बालबाल मरण-प्रारंभ से श्रनिय-मित जीवन रखने वालों का, जो मरते समय रो-रो कलप-कलप कर मरण करते हैं, होता है। यह मरण अत्यन्त बुरा है, इससे संसार परिभ्रमण अधिक बढता है। संयमित व्यतीत करने वाले भी यदि अपने अन्त समय को विगाड़ दें तो उसका सारा किया कराया चौपट हो जाता है।

सल्लेखना धारण करते समय शुद्ध मन पूर्वक मित्रों से प्रेम, शत्रुओं से वैर, स्त्री-पुत्रादिक से ममता त्याग कर सब तरह के त्रारम्भ, परिष्रह त्याग करना चाहिए। शरीर से ममत्व घटाने के लिए कम से पहले क्याहार त्याग करके दुःधपान का श्रभ्यास करे। पश्चात् दुग्धपान का त्याग कर खाळु का श्रभ्यास काले पीछे छाछ का भी त्याग कर गर्म जल ग्रहण करे। जब देखे कि भागु के दो चार पहर या पकाध दिन शेष रह गया है तब शक्त्यनुसार जल का भी त्याग कर उपवास करे और समस्त वस्नादिक परिश्रह का त्याग कर पक कुशासन बर बैठ जाय श्रीर यदि बैठने की शिक्त नहीं हो तो लेट कर संसार की श्रसारता, श्रात्मस्वरूप श्रीर शरीर के रूप का विचार करे। इस तरह संस्कार की श्रसिय-रता श्रीर दुःखमयता का विचार करते करते श्रात्मरूप में लीन होकर शरीर का त्याग करे। सल्लेखना धारण करने में श्रात्म घात का दोष नहीं लगता है, क्योंकि श्रात्म घात कवायावेश के कारण होता है। लेकिन सल्लेखना में कवायों का त्याग किया जाता है।

त्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में त्रिरिप्तों द्वारा त्रायु का परिकास कर सल्लेखना करने का संकेत किया है तथा उसका महत्व भी बतलाया है।

#### रिष्टदरीन का पात्र

इदि सन्लिहिद सरीरो भविओ जो अणसणेण वरमरण । इच्छह सो इह भालइ इमाइं रिट्ठाइं जंतेण ।। १४ ।। इति मिळिबित शरीरो भव्यो यो ऽनशनेन वरमरण । इच्छिति स इह भालयत इमानि रिष्टानि यत्नेन ॥ १४ ॥

श्रर्थ—जो भव्य पुरुष उपर्युक्त विधि द्वारा सल्लेखना करता हुश्रा श्रनशन-श्राहार को क्रमशः कम कर के पूर्ण त्याग द्वारा श्रेष्ठ मृत्यु को श्रहण करना चाहना है. वह उचित ध्यान देने पर श्रिरिष्टों का दिग्दर्शन करता है।

त्र्याराहणापडायं जो गिण्हइ परिसहे य जिणिऊण । संसारम्मि त्र्य ठिच्चा वोच्छे हं तस्स रिट्ठाई ॥ १५॥ त्र्याराधना पताका गृहणाति परिपहाश्च जित्रा । ससारे च स्थित्रा वद्ये ८ह तस्य रिष्टानि ॥ १५॥

अर्थ—मै उस व्यक्ति के अरिष्टों का वर्णन करता हूं, जो संसार में रहते हुए परिवहों को जीतकर आराधना कपी पताका∽ सहतेखना को प्रदेश करता है।

विवेचन—श्रावार्य दुर्गदेव इस गाथा में बतलाते हैं कि साधारण व्यक्ति सामान्य घटनाओं के महत्व को नहीं समम्म सकता है, लेकिन जिसकी श्रात्मा विद्युद्ध है वर अपने चारों श्रोर के बातावरण से इष्टानिष्ट का संकेत प्राप्त करता है। इन बातावरण जन्य अरिष्टों का उपयोग सर्थ साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन परिषद्द विजयी साधक-सल्लेखना धारण करनेवाले श्रदिष्टों के द्वारा अपनी मृत्यु का निश्चय कर अच्छी तरह काय श्रीर कपायों को क्रशंकर श्रात्मा का कल्याण कर लेते हैं। परंतु साधारण अयिक श्रिरष्टों के द्वारा मृत्यु का निश्चय कर भी श्रात्म कल्याण की श्रोर प्रवृत्ता नहीं होते हैं। जीने की इच्छा उन्हें अन्त समय तक सल्लेखना से विमुख रखती है।

पुट्यापरिय कमागय ल<sup>जु</sup>णं दुग्गएव विबुहेण । वरमरण कंडियाए रिट्टगणं भासिअं सुणह ॥ १६ ॥ पूर्वाचार्य कमाग्रत लब्बा दुर्गमेव । वरमरण वडिकाया रिष्टयण भाषित श्रुगुत ॥ १६ ॥

श्रर्थ—प्राचीन श्राचार्यों की परम्परा को प्राप्तकर दुर्गदेव मरणकरंडिका नामक ग्रन्थ में श्ररिष्टों का वर्णन करते हैं, ध्यान से खुनो॥

रिष्टों के मेद

पिंडत्थं च पयत्थं रूवत्थं होइ तं पि तिविद्यप्पं । जीवस्स मरणयाले रिष्टं नित्थं चि संदेहो ॥ १७॥ पिग्डस्थं च पदस्थ रूपस्थ भवति तद्यपि त्रिविकल्प । जीवस्य मरणकाले रिष्टं नास्तीति सन्देहः ॥ १७॥

<sup>#</sup> रिष्टैविना न मरणं भवतीह जन्तोः स्थान न्यतिक्रमणतोऽतिसुस्चमतोवा । कृच्छ्रारायि प्राथतभूतभवसूविच्यद्पाणि यत्नविधिनन्त्र भिषक्षप्रपरेयत् ॥ रिष्टान्यि प्रकृतिदेहनिअस्बभावच्छायाक्षति प्रवरतस्वर्णवेपरीत्यम् ।

श्रर्थ—इसमें सन्देह नहीं कि मरण समय में पिएडस्थ-शारीरिक, पदस्थ-सन्द्रादि श्राकाशीय प्रहों के विकृतक्ष्य में दर्शन श्रीर रूपस्थ-निजच्छाया, परच्छाया श्रादि का श्रंगविद्वीन दर्शन करना, इन तीन प्रकार के श्ररिष्टों का क्षाविभीय होता है।

विवेखन—मृत्यु के पूर्व प्रकट होनेवाले लक्षणों को श्रिष्ट कहते हैं। ज्योतिषशास्त्रमें जातक के नक्षत्र विशेष के किसी निश्चित समय में जन्म होने—पाप, क्रूर श्रहों के समय में जन्म होकर लग्न में उसी प्रह का वेध होने से श्रिष्ट माना गया है। प्रधान कप से इस शास्त्र में तीन प्रकार के श्रिष्ट बताये गये हैं—योगज, नियत श्रीर श्रीनयत। नियत श्रिष्ट के श्रन्तर्गत गएड नक्षत्रारिष्ट, गएड-तिथि-रिष्ट श्रादि हैं। योगज रिष्ट का विषय बहुत विस्तृत है, इसमें लग्न राशि श्रीर प्रहों के सम्बन्ध से विभिन्न प्रकार के श्रिष्ट बनते हैं। श्रीनयत श्रिष्ट लग्नाधिपति श्रीर श्रन्य प्रहों के सम्बन्ध से होता है।

श्रायुर्वेद शास्त्र में स्वस्थारिष्ट, बेधारिष्ट और कीटारिष्ट ये तीन प्रधान मेद बतलाये गये हैं। स्वस्थारिष्ट के भोजनारिष्ट, खायाधरिष्ट, दर्शनेन्द्रियाधरिष्ट, श्रवशेन्द्रियाधरिष्ट और रसनेन्द्रिया धरिष्ट ये पांच मेद बताये हैं। प्रथम भोजनारिष्ट में रोग्न के बिना ही हीन वर्शता, दुर्मनस्कता, श्रीर भोजन में अनिच्छा होती है। दूसरे खायाधरिष्ट में श्रपने शरीर की दो खायाएँ या खिद्रयुक्त श्रंग-विद्वीन खाया दिखलाई पड़ती है। तीसरे चाथे और पांचवे अरिष्ट में स्पर्शन, रसना, घाण, चलु, श्रीर कोत्र ये इन्द्रियां विकृत हो जाती हैं और इनसे रक्त स्नाव होने लगता है।

पम्भेन्द्रियार्थविकृतिश्व शकृत्कफाना तोयेमिमङजनमथातुरनाशहेतुः॥

<del>--</del>क. १.३०.३१

रोगियो मरयां यस्मादवश्यरभावि सद्गते। तक्षच्यमिष्टं स्यादिष्टं चापि तदुच्यते॥

-- भा, ब, प्र, १०

सोपनम निरंपत्रमं च वर्म तत्थयत्तादपरान्तकानरिष्टे ग्यो वा ॥२२॥ त्रिविधमरिष्टं-आव्यात्मिकं, आधिभौतिकं, आधिर्देविकम्बेति । संबाध्यात्मिकं वैधारिष्ट की उत्पत्ति का कारण शरद ऋतु में धूप में रहना और वर्षा ऋतु में वारिश के जल से अधिक शींगना बताया गया है। की टारिष्ट पेट में कीड़े हो जाने से उत्पन्न होता है। इसलिये आयुर्वेद में रिष्टों या अरिष्टों को बड़ा महत्व दिया गया है। खिकित्सक के लिये रिष्ट झान का प्रतिपादन करते हुए सुश्रुत में बताया है कि शरीर के जो खंग स्वभावतः जिसप्रकार के रहते हैं उनके अन्यथा होने से व्यक्ति की मृत्यु का निश्चय करना चाहिए। शुक्कवर्ण की कृष्णता, कृष्णवर्ण की शुक्कता, रक्त, वीर्य आदि धातुओं का विकृत वर्ण होना एवं व्यक्ति के स्वभाव में सहसा एक विचित्रपने का प्रकट होना रिष्ट द्योतक है।

दर्शन और योग शास्त्र में श्राध्यात्मिक, श्राधिभै।तिक श्रीर

\*धोष स्वदेहे पिहितकर्गो न शृगोति, ज्योतिर्या नेत्रे उवष्टब्धे न परयति, तथा ऽऽधिभातिकं यमपुरुषान् परयति, पितृनतीतानकस्मात्परयति । तथाधिदैविक स्वर्गमकस्मात्पिद्धान् वा परयति । विपरीत वा मर्विमिति । श्रमेन वा जानास्पपरान्त-स्वास्थितमिति ॥ व्यास भाष्य

प्रासिक्त कमाह--श्वरिष्टे भ्योवा श्वरिवत्त्रासयन्तीत्यरिष्टानि त्रिविधानि मरग्य-विन्हानि । विषरीतं वा सर्वे माहेन्द्रजालादिव्यतिरेकेण ग्रामनगरादि स्वर्गमभिमन्यते, मनुष्यकोकमिति ॥ वाचरपतिः

श्रीरच्टेभ्योवा । श्रीरष्टानि त्रिविधानि - श्राच्यात्मिकाधिमै।तिकाधिदैविक -मेदेन । तथा ऽऽध्यात्मिकानि पिहितकर्मण कोष्ट्ययस्यवायोधीषं न श्रणोतीत्येवमा -दीनि, श्राधिमै।तिकान्यकस्माद्विकृतपुरुषदर्शनादीनि श्राधिदैविकान्यकारण एव द्रष्टुमशक्य स्वर्गोदिपदार्थदर्शनादीनि । तेभ्य शरीरवियोगकातं जानाति ॥ भोजवेव --यो. सू ३. २२

शरीरशीलयोर्यस्य प्रकृतेर्विकृतिभवेत् । त्य्व रिष्टं समासेन सुश्रु०॥ प्रकृतेर्विकृतिर्नृणा बुद्धीन्द्रियशरीरजा । श्रक्समाद् दृश्यते येषां तेषा मरणमादिशेत् ॥ --ज्योति पराशरविष्णाधर्मे तरपराशा

मरणं चापि तनान्ति यन्न रिष्ठपुरस्सरम् । तच्च रिष्टं द्विविधं नियतमनियतं च । तत्रं कालमृत्युस्त्चकं नियतम् । गणितागतायु समाप्त्यामरणं कालमृत्युस्तत्र प्रतीकाराभाव ॥ — ॥ सा. पृ. ५१६

मृत्युस्चकनिमित्तं ऋरिष्टम् कूर प्रहदशांतर्दशादिमरणकःलमृत्यु ॥
——जा. पा. ४, ९-२ टी०, सः चि য় , जा त पृ. ३६-४४, श हो पृ. श्रीस्
त्रिलोक प्र पृ. ९१६-१२४

श्राधिवैविक ये तीन प्रकार के श्ररिष्ट बताये गये हैं। श्राध्यात्मिक में कानों को ऊंगली लगाकर बन्द कर देने पर श्राभ्यन्तर से यम्श्र की श्रावाजसुनाई नहीं पड़ती है। श्राधिभौतिक में स्वयं श्रपना श्रीर विकत दिखलाई पड़ता है श्रीर श्राधिदेविक में स्वर्गीय श्राकाश-मण्डलीय दिव्य पदार्थों का दर्शन एवं वस्तुश्रों के श्रमाव में उनका सद्भाव दिखलाई पड़ता है।

निमित्तशास — जिसके अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रन्थ है, उसमें वायु मंडल में विभिन्न प्रकारके चिद्ध प्रकट होते हैं जिनसे आगामी शुभाशुभ की सूचना मिलती है, अरिष्ट बताया है। यों तो यह शास्त्र ज्योतिष का एक अग है, पर इसका विकान स्वतन्त्र हुआ है। मध्यकाल में इसीलिए यह स्वतन्त्र रूप धारण कर अपनी चरम विकस्तित अवस्था को प्राप्त हुआ है। इस शास्त्र में प्रश्नात्तर, प्रश्न लग्न एवं स्वरविक्षान द्वारा रिष्टों का वर्णन किया गया है।

श्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में पिएडस्थ, पदस्थ श्रीर रूपस्थ इन तीन प्रकार के रिष्टों के नाम बतलाये हैं। श्रागे इन रिष्टों के लक्षण श्रीर फल बतलायेंगे।

पिएडस्थ रिष्ट का लच्चरा

जं च सरीरे रिष्टं उप्पज्जइ तं हवेइ पिराहत्थं।
तं चित्र त्रणेत्रभेत्र सायव्वं सत्थिदिहीए ॥ १८॥
यच्च शरीरे रिष्टमुत्यवते तद्भवित पिराडस्थम्।
तदेवानेकभेद ज्ञातव्य शास्त्रहष्ट्या ॥ १८॥

श्रर्थ—शरीर में उत्पन्न होने वाले रिष्ट को पिएडस्थ रिष्ट कहते हैं इस पिएडस्थ रिष्ट के शास्त्रा दृष्टि से श्रनेक मेद हैं।

पिएडस्थ रिष्ट के पहचानने के चिन्ह जइ किएहं करजुआलं सुकुमालं पिय हवेह आइकदिंण। फुटंति अंगुलिखो ता रिट्टं तस्स जाखेह ॥ १६ ॥ यदि कृष्ण करयुगल सुकुमारमि च. भन्नत्वतिकठिनं। स्फुटन्यगुल्यस्ततो रिष्ट तस्य जानीत ॥ १६ ॥ श्रर्थ—यदि दोनों हाथ काले हो जायँ, सुकुमार-कोमल हाथ कडोर हो जायँ श्रीर हाथों या पैरों की श्रंगुलियां फ़ट जायं तो पिराडस्थ रिष्ट समभना चाहिए।

चित्रेचन—उपर्युक्त गाथा में आचार्य ने यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि बिना किसी बिशेष रोग के कोमल हाथ कठोर श्रीर काले हो जाय तथा बिना रोग चिशेष के श्रंगुलियां फट जाय तो पिएडस्थ रिष्ट सममना चाहिए। यहां केवल हाथों के सहसा चिकृत होने को श्ररिष्ट नहीं कहा गया है प्रत्युत सभी इन्द्रियों के सकरण विकृत हो जाने को रिष्ट बताया है।

नेत्र विकार से आयुका निश्चय

थदं लोअगाजुअलं विवण्णतगा वि कट्ट (य) समसरिसं । पम्सिज्जइ भालयलं सत्त दिणाइं उ सो जियइ ॥२०॥

स्तन्य लोचनयुगल विवर्णतनुरि। काष्ठकसमसदृशम् । प्रस्तिचिति भालनल सप्त दिनानि तु म जीवित ॥२०॥

श्रर्थ—जिसकी श्राँखे× स्थिर हो जायँ-पुनितयां इधर-उधर न चले, शरीर कांतिहीन काष्ट्रवत् हो जाय श्रीर ललाट में पसीना श्रावे. वह केवल सात दिन जीवित रहना है।

मउलियवयगं वियमइ निमेसरहियाइँ हुंति नयणाई । नहरोमाइँ सडंदि य सो जियइ दिणाइँ सत्तेव ॥२१॥

×श्चवषदनं नेत्रस्य बिना रोगं यदा भवेत् ।
एकस्य यदि वा दश्येत् स्थानश्चगो द्वितीयके ॥
नेत्रमेकं स्रवेयस्य कर्यों स्थानाच श्वस्यत ।
नासा वका च भवति स होयो गत्जीवित ॥
नेत्रे च वर्त्तुलीभृते कर्यों श्रष्टौ स्वदेशत ।
वका नासा भवेपस्य सप्तरात्रं म जीवति ॥
—— श्व. सप. १३१-१३६

अनिमित्त अविलबी चक्छरधावी य लवगो सासो। जह ता कमेण दस सत्त वासरन्ते ध्रव मरण॥ - स रंगा २२२ मुकुलितवदनं विकसित निमेषरहितानि भवति नयनानि । नखरोमाणि शटन्ति च स जीवति दिनानि सप्तैव ॥२१॥

श्रर्थ—यदि बन्द मुख एकाएक खुल जाय, श्रांखों की पलकें न गिरें-इक टक दृष्टि हो जाय तथा नख, दांत सड़ आयँ या गिर जायँ तो वह व्यक्ति केवल सात दिन जीवित रहेगा।

विवेचन—श्राचार्य ने उपर्युक्त दोनों गाथाओं में शारीरिक विकार द्वारा सात दिन की श्रायु का निरूपण किया है। प्रथान्तरों में शरीर जन्य रिष्टों से सात दिन की श्रायु का कथन करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति की मोंहें टेढी हो जायँ, श्रांख की पुतली एकदम भीतर घुस जाय, मंह सफेद श्रीर विकृत हो जाय, दांत दुकड़े-दुकड़े होकर गिरने लगे तथा उनमें से दुर्गन्ध श्राने कगे तो उसकी श्रायु सात दिन जाननी चाहिये। कल्याणकारक श्रीर सुश्चत में इन्द्रिय जन्य श्ररिष्टों का प्रतिपादन करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति की रसना इद्रिय रसों के स्वाद को प्रहण नहीं करती है, श्रकारण ही शिर कम्पता है श्रीर मन्तक में एक प्रकार की विचित्र सनसनाहर मालूम होती है, शब्दों का उच्चारण यथार्थ नहीं होता है, उस व्यक्ति की सात दिन की श्रायु समभनी चाहिये।

शारीरिक रिष्टो द्वारा एक मास की आयु का ज्ञान

थगथगइ कम्महीणो थूलो दु किसो किसो हवइ थूलो । सुबह कयसीसहत्थो मासिक्कं सो फुडं जियइ !!२२॥ धगथगायते कर्महीन स्थूलस्तु कृश कृशस्तु भवति स्थूल । स्विति कृतशीर्पहरूतो मासैक स स्फुट जीवति ॥२२॥

श्रर्थ—जो कर्महीन-गतायु व्यक्ति स्थिर रहने पर भी कांपता रहे पकापक मोटे से पतला श्रो॰ पतले से मोटा हो जाय एवं ओ श्रपना हाथ सिर पर रखकर सोप, यह निश्चित रूपसे एक∻ मास जीवित रहता है।

<sup>#</sup>यस्य गोमयस्णाभं त्र्णं मूर्घनि जायते । सरनेहं च भवेन तहा मासान्तं तस्य जीवनं ॥ — चरक, रि. अध्याय यदासकादर्शनसन्द्रभास्कर प्रदीप्तते अस्युनरो न पश्यति ।

#### करवंधं कारिज्जइ कंठस्सुवरम्मि चंगुलिचएसा । न हु एइ गाढवंधं तस्साउ हवेइ मासिक्कं ॥२३॥

करबन्धः कार्यते कराठस्योपर्यगुल्चियेन । न खल्वेति गाढबन्ध तस्यायुर्भवति मासैकम् ॥२३॥

श्रर्थ—गाढ़ बन्धन करने के लिये जिसकी श्रंगुलियां गले में बाली जायँ, पर श्रंगुलियों से दृढ़ बन्धन नहीं हो सके तो ऐसे व्यक्ति की श्रायु एक महीना श्रवशेष रहती है।

विवेचन—शरीर एवं इन्द्रियों की वास्तविक प्रकृति से बिल्कुल विपरीत जितने लक्षण प्रकट हों, वे सब एक महीने की आयु व्यक्त करते हैं। प्रन्थान्तरों में एक मास की अवशेष आयु का बोध करने के लिये विभिन्न प्रकार के रिष्टों का कथन किया गया है। कल्याण वारक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से अन्य व्यक्ति के कुटिल केशों, सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश को स्पष्ट रूपसे नही देख सके तथा जिसकी जिहा इन्द्रिय टेढ़ी हो जाय, वह एक मास जीवित रहता है। अद्भुतसागर में काया-रिष्टों का निरूपण करते हुए बताया है कि अकस्मात् लिंग इद्रिय और रसना इंद्रिय का काला पड़ जाना अथवा विकृत अवस्था को प्राप्त हो जाना एक माह की आयु का सूचक है।

तीस दिन की श्रायु के द्योतक श्रारेष्ट

कड़-तिचं च कसायं अंबं मदुरं तहेव लवणं च । भंजंतो न हु जागुइ तीस दिग्गाइं च तस्साऊ ॥ २४॥

समच्य मात्रं प्रतिबिम्बमन्यथा विलोक्तयेद्वा स्च मासमात्रत ॥ क पृ ७०० शुष्कास्य श्यामकोष्ठो ऽप्यसितरदति शीतनासाप्रदेशः । शोगापाचिक्षकनेत्रो लुलितक्तरपदः भोगपातित्ययुक्तः । शीतश्वासो ऽथ चोष्णश्वसनसमुदय शीतगात्र शकम्प । सोद्वेगो निष्प्रपंच प्रमक्ति मनुजः सर्वथा मृत्युकासे ॥ यो. र. पृ. ६, आ. त पृ. ३८-३६, आद्भु सा पृ. ४२४, ना. सं पृ. ४९, वृ. पा. तथा सं रं आ. द्वा.

कटुतिक्तं च करायमग्ल मञ्जर तथैव सवणं च । भुजन खनु जानाति त्रिन्शहिनानि च तस्यायुः ॥ २४॥

श्रर्थ—भोजन के समय जिस व्यक्ति को कडुवे, तीको, कण-यत्ने. खट्टे, मीठे और खारे रसों का स्वाद न श्रावे उसकी तीत दिन (एक महीना) की श्रायु रहती है।

विकेचन—ग्राचार्य ने रसनेन्द्रिय की शिथिलता को एक मास की श्रायु का द्योतक बतलाया है। ज्योतिषशास्त्र में शारीरिक रिष्टें के श्रधिक से श्रधिक मृत्यु के छः मास पहले होने का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व में शारीरिक रिष्ट प्रकट नहीं होते हैं। रूपस्थ श्रोर पदस्थ रिष्टों से श्रायु के दो वर्ष शेष रह जाने पर ही मृत्यु की स्चना मिल जाती है। इसीलिये श्राचार्य इस प्रकरण में एक मास की श्रायु को श्रात करने के चिन्हों को बतला रहे हैं। बृहद् पराशर होरा में कालारिष्टों का निरूपण करते हुए श्रह स्थित से श्रायु का सुन्दर निरूपण किया गया है।

मृत जीव की परीचा

न हु जाग्रह णियअंगं उडटादिट्टी ज्याडप्पपरिहीगा। कर-चरग्रचन्लगासो गयजीवं तं विश्राणेह।। २५॥

न खलु जानाति निजाङ्गमूर्ध्वा दृष्टिः स्पन्दन परिहीन । करचरणचलननाशो गतजीव त विजानीत ॥ २५॥

श्रर्थ—यदि श्रंगों में श्रमुभव शिक्ष न हो, श्रांखें ऊपर की श्रोर भुकी हों, स्थिर हो, हाथ, पर नहीं चलते हों तो उस व्यक्षि को मृत समभना चाहिये।

निकट मृत्यु के चिन्ह

वयगोण पडइ रुहिरं वयगोण त्र निम्ममेइ श्रइसासी । विस्तामेण विद्दीणो जागाह मच्चुं लहुं तस्स ॥ २६ ॥

वदनेन पतित रुधिर वदनेन च निर्गच्छ्रत्यतिश्वास । विश्रामेण त्रिहीनो जानीत मृत्यु लघु तस्य ॥ २६ ॥

अर्थ-यदि मुख से खून निकलता हो, मुख से ही तेजी से

श्वास निकलती हो क्रीर खूब छटापटा रहा हो तो मृत्यु निकट समसनी चाहिये॥

विवेचन — निकट मृत्यु झान को अवगत करने के अनेक शारीरिक चिन्ह होते हैं। किसी-कियी आवार्य ने चेष्टा का रुकता. \*स्मृति, धृति, मेघा आदि का नष्ट होना, अंगों में वीभत्स आकारों का प्रकट होना, जिह्का का काला हो जाना, वाणी का अवरुद्ध हो जाना, नख और दांतों का काला हो जाना, आंखां का बैठ जाना, उत्सुकता, पराकम, तेज और कांति का चीण हो जाना एवं धातु और उपधातुओं का सीण हो जाना निकट मृत्यु के कारण बताये हैं।

एक मास अवशेष आयु के चिन्ह

र्श्वहर-नहा तह दमणा करुणा जइ हुंति कारणविहीणा। मामाब्भतर स्राउ निहिट्टं तस्स सत्यम्मि ॥ २७॥

अश्वर-नखास्तथा दशनाः कृष्णा यदि भवन्ति कारणिविहीना । मासाभ्यन्तरमायुर्विदिष्ट तस्य शास्त्रे ॥ २७॥

श्रथ-श्राचार्य यहां बतलाते हैं कि पूर्व शास्त्रों में बताया गण है कि बिना किसी कारण के यदि नख श्रोठ श्रीर दाँत काले पड़ जायँ तो एक मास की श्रायु श्रवशिष्ट सममनी चाहिए।

\*प्राणाः समुपरुष्यन्ते विज्ञानमुपरुष्यते ।
वनित बलमज्ञानि चेष्टा व्युपरमन्ति च ॥
इन्द्रियाणि विनश्यन्ति खिलीभवति वेदना ।
श्र्यात्सुक्य भजते सत्वं चेतोभीराविशत्यपि ॥
समृतिस्त्यज्यित मेथा च हीश्रिया चापसपत ।
उपण्लवन्ते पाप्मानः कोधस्तेनश्च नश्यनि ॥
शीलै व्यावर्ततेऽत्यर्थं शिक्तश्च परिवर्तते ।
विकीयन्ते प्रतिच्छायाच्छायाश्च विकृतिं गताः ॥
शुकं प्रच्यवते स्थानादुन्मार्गं भजतेऽनितः ।
च्यं मासानि गच्छन्ति गच्छस्यस्यगि च्यम् ॥ इत्यादि
——व. इ. स्था. शलो ४५-४६

निकट मृत्यु ज्ञात करने के अन्य चिन्ह

मुह-जीहं चित्र किएहं गीवा लहु परइ कारणं मारिय! रुमइ हित्रइ सासो लहु मच्चू तश्स जागेह ॥ २८ ॥ मुख-जिह्व एव कृष्णे भीवा लघु पतित कारण नास्ति। रुणदि हृदये स्वासो लघुं मृत्यु तस्य जानीत ॥ २० ॥

श्रर्थ—यदि किसी व्यक्ति का मुख श्रीर जीम काली पड़ जायँ, गर्दन बिना किसी कारण के भुक जाय तथा बार बार कांस रुकने लगे तो उसका शीघ्र मरण समकता चाहिए।

विवेचन—उष्ण् स्वस्तु शीत प्रतीत हो श्रीर शीत वस्तु उष्ण् प्रतीत हो, कोमल वस्तु कठोर श्रीर कठोर वस्तु कोमल प्रतीत हो, सुग्रन्धित वस्तु दुर्गन्ध युक्त श्रीर दुर्गन्धित वस्तु सुगैन्ध युक्त प्रतीत हो एवं कृष्ण वस्तु शुक्त श्रीर शुक्ल वस्तु रुष्ण् प्रति भासित हो तो उस ब्यक्ति का निकट मरण् जानना चाहिये।

मृत्यु होने के पूर्व शरीर की स्थिति कायम रखने वाले परमायुओं में इस प्रकार का विवर्णास आ जाता है जिससे उसकी इंद्रिय शिक्त सीण हो जाती है और शारीरिक संघित परमायु विघित होने की ओर सप्रसर हो जाते हैं। यह विघटन की प्रक्रिया जब तक नहीं होती है, तभी तक जीवन शिक्त वर्तमान रहती है। आधुनिक वंश्वानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मृत्यु होने के पूर्व से ही जीवन शिक्त सम्पन्न रखने वाले परमायु अपनी असली स्थिति को छोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे

\*उष्णाञ्शीताम् खराञ्छक्णान् मृद्निप च दारुणान् ।

स्पृष्ट्या स्पृष्यास्ततोऽन्यत्वं सुमूर्षुस्तेषु मन्यते ॥

श्रान्तरेण तपस्तीत्रं योग दा विधि पूर्वकम् ।

इंद्रियैरिधकं पश्यन् पञ्चत्वमधिगच्छिति ॥

इंद्रियाणासृते दष्टेरिन्द्रियार्थान् न पश्यति ।

विपर्ययेण यो विद्यात् तं विद्याद्विगतायुषम् ॥

स्वस्थाः प्रज्ञाविपर्यासैरिन्द्रियार्थेषु वैकृतम् ।

पश्यन्ति ये सुबहुश्रारेतेषां मर्ग्यमादिशेत् ॥ च इ स्था. श्को. २२-२५

जीवन शक्ति के हास होने पर परमायुष्टों का समुदाय विकीर्थ हो जाता है और चेतन भारमा भन्यत्र चला जाता है।

सात दिन की अवशेष आयु के चिन्ह

कर-चरण अंगुलींण संधिपएसा [य] खेह फुट्टंति । न सुर्णेइ कएण्घोस तस्साऊ सत्त दिश्रहांइ॥ २९॥ कर-चरणागुलीनां सन्धिप्रदेशाश्च नैत्र स्फुटन्ति । न शृणोति कर्णघोप तस्यायु. सप्त दिवसान्॥ २१॥

श्रर्थ—जिसके हाथ श्रीर पैर की श्रंगुलियों की जोडें न कडकें श्रीर जो कानों के भीतर होने वाली श्रावाज को नहीं सुन सके उसकी सात दिन की श्रायु होती है।

विवेचन — जब शरीर \* श्रकस्मात् ही निर्वल या काला पड़ जाय, सर्वनाधारण के समान रहने वाला मुखमराडल कमल के समान गोल श्रीर मनोहर हो जाय एवं कपोल में इन्द्रगोप के समान चिन्ह प्रकट हों तो सात दिन की श्रायु समभनी चाहिए।

रोगी× के शिर के बाल खींचने पर उसे दर्व नहीं मालूम हो तो उसकी ६ दिन की श्रायु श्रवशेष जाननी चाहिये। श्रव्भुत तरंगिणी में इसी चिन्ह को सात दिन की श्रायुका कारण भी बतलाया है। इस चिन्ह में वैश्वानिक हेतु यह दिया गया है कि बालों का सम्बन्ध मस्तिष्क के उन श्वान तन्तुश्रों से है जो संवेदन उत्पन्न करते हैं संवेदन उत्पन्न करते की योग्यता का विघटन मृत्यु के एक सप्ताह पहले से श्वारम्म हो जाता है। श्रीर शास्त्र के विशेषश्रों

<sup>\*</sup>यदान्त्यचिन्होत्यवलो असितो भवेयदारविंद समवक्त्रमग्डलम् । यदा कपोले वलकेन्द्रगोपकस्स एव जीवेदिह सप्तरात्रिकम् ॥—क पृ ७०६ ×श्चायम्योत्पाटितान् केशान् यो नरो नावबुध्यते । श्चनातुरो वा रोगी षदात्रं नातिवर्तते ॥ श्चनातुर रोगी श्चाड्तं वापि यो नर श्चायम्य बलादाकृष्य उत्पाटितान् केशान् न श्चवबुध्यते तद्वेदनां न वेत्ति स षड्ततं नातिवर्तते ॥—च पृ १३६२ श्चनिमित्तं श्चविलंबी चक्खुसावो य लंबगो सासो । अइ ता कमेण दस सत्त वासरंते धूर्वं मरणा ॥ –सं रं गा २२२

का कथन है कि श्रीर में दो प्रकार के मुख्यतः परमाशु होते हैं एक वे हैं जिनसे संवेदनशीलता में गित प्राप्त होती है और दूसरे वे परमाशु हैं जो स्वयं संवेदन रूप में परिखत होते हैं। प्रथम प्रकार के परमाशु मृत्यु के कई महीने पहले से ही विघटित होने लगते हैं, पर द्वितीय प्रकार के परमाशु मृत्यु के कुछ ही दिन पहिले विघटित होना आरंभ होते हैं। आचार्य ने उक्त गाथा में इन्हीं संवेदन शील परमाशुओं के विघटित होने का संकेत किया है।

एक मास श्रवशेष श्रायुवाले के चिन्ह

जीहरगे अइकसिणं अर्णं तं होइ जस्य गुरुतिलयं । मासिकं तस्साऊ निद्दिं सत्थइत्तेहिं ॥ ३०॥

. जिह्वाप्रमितकृष्ण खडित तद्भवति यस्य गुरुतिलक । मासैक तस्यायुर्निदिष्ट शास्त्रविद्धिः ॥ ३०॥

ऋथं — ऋरिष्ट शास्त्र के मर्मझों का कथन है कि जिसकी जीम की नोंक [ अप्रमाप ) विलकुल काली हो जाय और ललाट पर की वढी रेखाएँ मिट जायं वह एक मास जीवित रहता है।

तीस दिन अवशिष्ट आयुत्राले के चिन्ह
कर-चरगोषु अ तोयं दिश्नं परिसुमइ जस्स निबंभतं ।
सो जीवइ दिअहतयं इह किहंअ पुन्वस्वरीहिं ॥३१॥
कर-चरगोषु च तोय दत्त परिशुष्पित यस्य निर्भोन्त ।
स जीवित दिवसत्रयमिति किथित पूर्वसूरिभिः ॥ ३१॥

श्रर्थ—जिसके हाथ श्रीर पैरों पर जल रखने से सृव जाय वह निस्सन्देह तीन दिन जीवित रहता है, ऐसा पूर्वाचार्ये। का कथन है।

विवेचन ग्रंथान्तरों में त्रेराधिक परण चिन्हों का कथन करते हुए बतलाया है कि बात के प्रकोप से जब शरीर में सुई जुआने जसी भयंकर पीड़ा हो, मर्मस्थानों में भी श्रत्यन्त पीड़ा हो मयकर श्रीर दुष्ट विच्छू से कटे हुए मनुष्य के समान श्रत्यिक वेदना से प्रतिक्षण व्याकुत्तित हो तो समसना चाहिये कि वह तीन दिन\* तक जीवित रहेगा।

शरीर विकान वेसाओं का कथन है कि मरण के पहिले तीन हिन से ही शरीर में परमाणुओं की रासायनिक विश्लेषण किया आरंभ हो जाती है. जिससे शरीर को स्थिर रखने वाले वायु और कफ़ दोनों असमाबस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शारीरिक विकान के अनुसार जिन्नेष में तीनों दोषों के विकात होने पर भी वायु और कफ में पहछे विकार आता है, और इन दोनों की विकृति इतने असमान रूप से होती है जिससे पित दोष इन्हों के अन्तर्गत आ जाता है। फलतः तीन दिन पहले से शरीर-स्थित को संपन्न करने वाले घरक रूप परमाणु वायु की तीवता से आवर्ष प्रतिपादिन चिन्हों को प्रकट कर देते हैं।

निकट मृत्यु प्रकट करने वाले अन्य चिंह

वयसम्म नासित्र्याए तहगुज्के जस्स सीयलो पत्रणो । तस्स लहु होइ मरणं पुन्वायरियेहिं णिहिदं ॥ ३२ ॥

वदने नासिकाया तथा गुह्ये यस्य शीतल पवन । तस्य लघु भवति मरगा पूर्वाचार्यानिदिष्टम् ॥ ३२॥

ब्रथं—पूर्वाचायाँ के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिसके मुख, नाक तथा गुप्त इन्द्रिय से शीतल वायु निकले वह शीव ही मरता है।

विवेचन—ग्राधुनिक शरीर विज्ञान भी बतलाता है कि मृत्यु के पूर्व कुछ दिनों से ही बाह्य करण-इद्वियां, जिनसे संवेदन होता है, मांस पेशियां जिनसे गित या संचालन होता ग्रीर संवेदन मृत्र जो इन दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हैं, दिश्टु बिलित हो जाते हैं। इस विश्टं बिलित श्रवस्था का नाम ही शारीरिक मरण चिन्ह या रिष्ट है। गतिवाहक सूत्र ग्रीर संवेदन वाहक सूत्र की शिथिलता ही मृत्यु का कारण है। इस सूत्र की शिथिलता से मुख

तुट शरीरे प्रतिपीडयत्यप्यन्नमर्भाणि मारुतो यदा ।
 तथोप्रदुर्वश्चिकविद्धवकरस्सैदव दु सी त्रिदिन स जीवति ॥ क. पृ. ७०६

भौर नाक से शीतल वायु निकलती है, इसीलिये श्राचार्य ने उपर्युक्त गाथा में विश्वान-सम्मत उक्त मरण चिन्हों का निरूपण किया है।

पंद्रह दिन की आयु व्यक्त करने वाले शारीरिक रिष्ट देहं तेयविहीणं निस्सरमाणो हु उहुए सासो । पंचदस तस्स दियहे णिहिंदुं जीविअं इत्थ ।। २३ ।। देहस्तेजविहीन निस्सरन खल्लिष्ठति स्वास ।

दहस्तेजविहीन निस्सरन् खलूत्तिष्ठति श्वास । पचदश तस्य दिवमानिर्दिष्टं जीवितमत्र ॥ ३३ ॥

श्रर्थ – यह कहा जाता है कि यदि दारीर कांतिहीन हो और बाहर निकलने मे श्वास तेज हो तो वह इस संसार में १५ दिन तक जीवित रहता है।

विवेचन—जिस× मनुष्य का रूप दूसरों की दृष्टि में नहीं त्राता हो एवं जिसे तेज सुगन्ध या दुर्गन्ध का अनुभव नहीं होता हो वह १५ दिन जीवित रहता है।

जिसका स्नान करने के अनन्तर वतःस्थल पहले सुखता है और समस्त शरीर गीला रहता है वह व्यक्ति सिर्फ १४ दिन जीवित रहता है।

त्रायु के सात दिन श्रवशिष्ट रहने के शारीरिक चिन्ह । श्रानिमित्तं जलविंदु नयशेसु पडंति जस्स श्रशवरयं । देसशा द्वंति करूशा सो जीवह सत्त दिश्रदाई ॥२४॥

श्रानिमित्त जलिन्दियो नयनेभ्यः पतन्ति यस्यानवरतम् । दशना भवन्ति कृष्णाः स जीवति सप्त दिवसान् ॥३४॥

यदा परस्मि निह दृष्टिमराक्ले स्वयं स्वरूपं न च पश्यति स्फुटम् ।
 प्रदीप्तगन्त्रं च न विक्ति बस्तन त्रिपंचरात्रेषु नरो न विद्यते ॥ –क. प्र ७०४

अश्रद्धेष्ठ मर्वशाविष्ठ पूर्वम् शुष्यत्युरो भृशम् ।
 अश्रद्धेष्ठ मर्वशावेषु सोऽर्धमास न जीवति ॥—च ष्ट १४१३
 रनातानुखिला बच्चापि भकरते नील मिका ।
 मुगंबिवीति वाऽक्रमान तं ब्रुति गतादुषम् ॥-अ. सा ष्ट १४६

श्रर्थ—यदि श्रकारण ही नेशों से श्रनधरत पानी निकलता रहे श्रीर दांत काले पड़ जायं तो सात दिन की श्रायु अवशिष्ट समअती चाहिये।

विवेचन—×शरीर विकान-वेत्ताओं का कथन है कि जिस व्यक्ति के दांत विकत होकर सफेद हड्डी के समान मालूम हों, कुछ द्रव पदार्थ उनमे लिस रहे एवं दांत भयानक श्रीर विकत दिखलाई पहते हों तो उस व्यक्ति की मृत्यु निकट समक्षनी चाहिये।

श्रायुर्वेद में नेत्र, कान भीर दांत की परीक्षा के प्रकरण में लिखा है कि अत्यधिक तापमान के अनन्तर ठएडक लगने से नेत्र से पानी निकलता है। नेत्र इद्रिय के द्वारा जो प्रकट होते हैं उनका प्रधान कारण शरीर-घटक परमाराश्चों का विश्लेषण माना गया है। जब शरीरमें बाह्य विजातीय दृष्यों का सम्बन्ध हो जाता है तो सबसे पहले उसकी सचना नेत्रों को मिलती है और वे उस विजा-तीय द्रव्य को किसी न किसी क्यमें बाहर निकालने का अयत्न करते हैं। लेकिन जब रेत्र उस विजातीय द्व-य को निकालने में श्रसमर्थ हो जाते हैं तो उनसे एकाएक लगातार पानी निकलने लगता है। इस अवस्था को इस प्रकार कहा जा सकता कि जैसे श्रत्यधिक गर्म वस्तु पर दो चार कण जल पड्ने से एक प्रकार का तेज उत्पन्न होता है-भौतिक विद्यान के परिभाषा में विधत्कर्णों की लहर वेग पूर्वक उत्पन्न होती है, उसी प्रकार नेत्रों के ऊपर पकाएक पड़ने से नियम्तर जल प्रचाह निक्रुने लगता है और भागे जाकर यह प्रवाह एक ही भभके में जीवन सीला को समाप्त का देता है। तात्पर्य यह कि बिना रोग के प्रकट हुए आध्यन्तर स्थित विजातीय द्रव्यों के श्रकस्म।त् दवाब से श्रांखों से जल की भारा अनवरत रूपसे प्रचाहित होती है और यह शीघ्र मृत्यु की सुचक है।

त्राचार्य ने इसी वैद्यानिक तथ्य का उपर्श्वक्र गाथा में निरूप् पण किया है।

श्रीस्थरवेता द्विजा यस्य पुष्पिताः पङ्क संवृक्ता ।
 विकृत्या न स रोशास्तु विहायारोग्यमस्तुते ॥-क पृ १३६३

मृत्यु के दो दिन पहले प्रकट होने वाले शारीरिक चिन्ह ।
दिहीए चिष्याए तारार्थिवं सा जस्स ममडेह ।
दिसाजुद्धमञ्मे मरसं सिहिंह तस्स निन्भतं ॥३५॥
दृष्ट्या श्राक्तान्तया ताराविम्व न यस्य भ्राम्यति ।
दिनयुगमय्ये मरण निर्दिष्ट तस्य निर्भान्तम् ॥३५॥

श्चर्थ-यदि नेत्रों के संचालन के साथ पुतलियां नहीं घूमती हों तो निम्सन्देह दो दिन के भीतर मरण होता है।

विवेचन—प्रन्थान्तरों में दो दिन की श्रायु श्रवशिष्ट ग्ह जाने पर श्रमेक मरण-चिन्हों को कहा गया है। एक स्थान पर लिखा है कि ठडे जल से सिंचन करने पर भी जिसे रोमांच नहीं होता हो श्रार जो श्रपने शरीर की सर्व क्रियाश्रों का श्रमुभव नहीं करता हो, वह दो दिन के भीनर मृत्यु को प्राप्त होना है।

चरक # में इन्द्रिय की परी सां करते हुए लिखा है कि जो अधन आकाश को घनीभृत और किन देखता है और घनीभृत पृथ्वी के अधन कपमें दर्शन करता है। अमूर्तिक आकाश मूर्तिमान कपमें दिखलाई पड़ता है, तेजमान अभि तेज रहित दिखलाई पड़ती है, स्थिर वस्तु को चचल और चचल को स्थिर रूपमें देखता है, निरभ्र आकाश को मेघाच्छादित देखता है उसका शीध मरण होता है। जिस व्यक्ति की काली पुत्रलियां बिना किसी रोग के सहसा मफेद हो जायँ और जो नेत्र संचालन करने पर नेत्रों के भीतर इने बाले प्रकाशमान तारा का दर्शन न करे तथा जिसकी भीतरी आंखों का आकार मैला और सफेद दिखलाई पड़ उसकी मृत्यु निकट समभनी चाहिये।

अलेस्सुशीतैर्हिमशीतलोपम प्रिसच्यतो यस्य न रोमहर्ष ।
 न वेशि यस्सर्व शरीर सत् क्रियां नरो न जीवंद्द्विनात्परं म ॥-क पृ ०१०
 भ घनीभूतमिवाकाशमाकाशमित्र मेद्रनीम् ।

अवनिम्तानवाकाशमाकाशामव म्द्रनाम् ।
 विगीतमुमयं त्वेतत् परयन मरणमृरुद्धति ॥
 यस्यदर्शनमायाति माहतोऽम्बर गोचर ।
 अभिनायाति वा दीप्तस्तस्यावु स्वयमादिशेत् ॥
 व्ले सुविमले जालमजालावतते कर ।
 हिथरे गच्छति वा दण्टवा जीवितात् परिमुन्यते ॥ –च पृ १३६४

मृत्यु के चार माह पूर्व होने वाले शारीरिक मरण चिन्ह
धिदिखासो सिदखासो गमखिखासो हवेइ इह जस्त ।
भ्राहणिह णिहजासो मासचउक उसो जियह ॥ ३६ ॥
धृतिनाश स्मृतिनाशो यमनिवनाशो भवतीह यस्य ।
श्रातिनिद्धा निद्धानाशो मासचतुष्क तस जीवित ॥३६॥

श्रर्थ—जिस ब्यक्ति के धर्य और स्मृति नष्ट हो जायँ श्रीर जो चलनेसे श्रसमर्थ हो जाय, जिसे श्रत्यन्त नींद श्राती हो श्रथवा नींद ही नहीं श्राती हो तो वह चार मास जीवित रहता है।

विवेचन-वैक्षानिकों ने धैर्य और स्मृति का वर्णन करते हुए बताया है कि मुख्यत स्मृतियें दो प्रकार की होती हैं-एक तंतुगत स्मृति-श्रचेतन श्रीर दूसरी चेतन स्मृति। तंतुगत स्मृति उन श्राच्छादित श्रन्तः संस्कारों की पूनरुद्धावना है जो सबेदन सुत्र प्रथियों में संचित रहते हैं-- ब्रन्तः संस्कारों की धारणा के ब्रनुसार जो शारीरिक व्यापार होते हैं उनका भान इस स्मृति में नहीं होता चेतन स्मृति अन्तः संस्कारों का प्रतिविम्य पड्ने से उत्पन्न होती है, इसमें प्रथम संस्कारों की धारणाएँ रहती हैं, फिर वे झानपूर्वक उपस्थित हो जाती हैं। धेर्य के संबंध में भी वैश्व निकों ने बताया है कि यह एक म्रान्तः प्रवृत्ति है, जिसका प्राणी समय २ पर उपयोग करता रहता है। चेतन स्मृति मन्ष्यों की मृत्यु के चार माह पहले से नष्ट हो जाती है, इसका प्रधान कारण यह है कि जीवन शक्ति के न्यून हो जाने पर उन्नत मनोध्यापार रुक जाते है । जीवन शक्ति जितनी श्रधिक उन्नत श्रीर विकसित परिणाम में रहेगी, मनुष्य के मनोब्यापार उतने ही श्रधिक उन्नत कोटि के होंगे। मनुष्य के मस्तिष्क ब्यापार भीर शारीरिक ब्यापार जब संतुलित अवस्या में नहीं रहते हैं, उस समय उसकी जीवन शक्ति घट जाती है। मृत्य चिन्ड प्रधान रूप से शारीरिक और मस्तिष्क संबंधी वेगों की असमता द्यांतक ही हैं। शरीर विज्ञान की तह में प्रवेश करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि घृति और स्मृति, चेतन ग्रवस्था से जब असेतन अवस्था को पास होती हैं. उस समय व्यक्ति के भौतिक शरीर में इस प्रकार की रासायनिक किया होती है जिससे उसकी

जीवन शक्तिका हास होने लगता है और वह घीरे-घीरे मृत्युके निकट पहुँच जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अन्तःकरण से प्रीति, घृणा, प्रवृत्ति, आदि मनोवेगों की परम्परा विच्छित्र होने लगती है ओर उस के संवेदन में भी न्यूनता आने लगती है।

श्राचार्य ने उपर्युक्त गाथा में इसी मनोवैज्ञानिक रहस्य को लेकर धृति कीर स्मृति का नष्ट होना चार माह पूर्व से ही मृत्यु का सूचक बतलाया है। ये दोनों प्रवृत्तियां चेतन-कान से सम्बद्ध रहती है, श्रतः इनका श्रभाव स्पष्ट रूप से चेतना— जीवन शिक के श्रभाव का दोतक है।

शारीरिक चिन्हों द्वारा एक दिन, तीन दिन श्रीर नै। दिन की श्रायु को श्रात करने के नियम

ण हु पिच्छइ खियजीहा एयदिणं होइ तस्स इह आऊ । नासाए त्रिणि दिश्रहा खत्र दिश्रहा भम्रहमज्मेख ॥३७॥

न खलु पश्यति निजजिङ्कामेकदिन भवति तस्येहायु । नासया त्रीन् दिवसान्तव दिवसान् भूमध्येन ॥ ३७॥

ऋर्थ—यदि कोई ऋपनी जिहार न देख सके तो एक दिन, नाक न देख सकने पर तीन दिन ऋरेर भींद के मध्य भाग को न देख सकने पर नौ दिन जीवित रहता है।

विवेचन—नवान्हिकादि मरणिचन्हों × का कथन करते हुए
आयुर्वेद में भू विकार को नौ दिन की आयु का कारण माना है,
यहां भू के मध्य भाग का अद्दोन मृत्यु का चिन्ह नहीं अतलाया
है, प्रत्युत मोहों का देढ़ा हो जाना या और किसी प्रकार का विकार

\*जियइ तिदिण स मन्त्रं पासित पीयं पयत्थसत्थं जो 1
जस्य या किमण मिर्झ हवति पुरीसं स लहुमरणे ॥
वद्धचक्ख्रसक्खा निरक्खमणो वि न यत्थिं नियह ।
भस्याणा ज्रयं जो सो नवदिवसहंभतरे मरइ—"स. रं गा.१६६-१६६
×भूयुग्मं नववासरं अवर्योः घोषं च सप्ताहिकम् ।
नासा पंचदिनादिर्भिनयनयोज्यें।ति दैनानां त्रयम् ॥
जिह्नामेकदिन विकागतिरसह्याहारातो बुद्धिमां—
स्रक्रत्वा देहिमेदं रदजेत विधिवत् ससारमीर प्रमान् ॥-क पृ. ७१९

खत्पश्च हो जाना मृत्यु चिह्न बतलाया है। कान में समुद्र घोष सहश आवाज आने पर सात दिन, नाक में विकृति होने पर पांच या चार दिन, आंखों की ज्योति में विकार होने पर तीन दिन और रसना इंद्रिय के विकृत होने पर एक दिन की आयु समभनी चाहिये।

शरीर विश्वान देलाओं ने इन्द्रियों की परीक्षा से आयु का निश्चय किया है। उनका मत है कि शारीरिक लक्ष्णों में सबसे पहले स्पर्शन इन्द्रिय जन्य मृत्यु चिद्ध मकट होते हैं। इन चिन्हों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि स्पर्शन इन्द्रिय में अनुभव शून्यता के होने पर तीन महीने के भीतर मृत्यु होती है। अन्य इन्द्रियों में मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व शिथिलता आती है। आचार्य ने इसी वैश्वानिक सिद्धान्त के आधार पर उपर्युक्त मरण चिन्हों का निश्चय किया है।

सात दिन एवं पांच दिन की भागु को ज्ञात करने के नियम
क्रियणांघोसे सत्त यलोयगातारात्र्यदं संग्रे पंच ।
दिश्रहाइँ इवइ आऊ इय मिश्रिशं सत्थइतेहिं ॥३८॥
कर्णाधोषे सप्त च लोचनताराऽदर्शने पच ।
दिवसान् भवत्यागुरिति भणित शास्त्रविद्धिः ॥ ३८॥

श्रथं — कानों के भीतर होने वाली ध्वनि को न सुनने पर सात दिन और श्रांखों के तारा-श्रांखों के भीतर रहने वाले मस्र के समान प्रकाश को, जो नाक के पास के कोनों को दबाने से प्रकट होता है, न देख सकने पर पांच दिन की श्रायु श्रवशेष रहती है, ऐसा शास्त्र मर्मश्रों का कथन है।

सात दिन की अवशेष आयु को व्यक्त करने वाले अन्य चिन्ह बद्धं चिश्र कर जुश्रलं न हु लग्गइ संपुढेश निक्मंतं। बिहडेइ अइसएगं सत्त दिणाई उ सो जियइ।।३९॥ बद्धमेव करयुगळं न खलु लगति सम्पुटेन निर्भान्तम्। विघटयस्यतिशयेन सप्त दिनानि तु स जीवति॥ ३१॥ श्रर्थ—यदि हाथ हाथ हथेली को मोड़ने पर इस प्रकार न सट सके, जिससे चुन्तू बन जाय और एक बार ऐसा करने पर श्रत्मा करने में देर तमे तो सात दिन की श्रायु सममनी चाहिये।

विवेचन-प्रन्थान्तरों में शारीरिक मग्ण चिन्हों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपने पैर नहीं दीखें वह मीन वर्ष, जांघ नहीं दीखें तो दो वर्ष, जानु-घुटना न दीखे तो एक वर्ष, उरु-चक्तस्थल नहीं दीखलाई पढ़े ता दश महीने, किट प्रदेश नहीं दीख पड़े तो सात महीने, कुक्ति-कोख नहीं दिखलाई पढ़े तो चार महीने, गर्दन नहीं दीख पढ़े तो एक महीने, हाथ नहीं दिखलाई पड़ें तो पन्द्रह दिन, बाहु-भुजा न दिखलाई पड़ें तो प्राट दिन, अंश-कंघा नहीं दिखलाई पड़ें तो तीन दिन एवं नख और दांतों का विवृत हो जाने से दस दिन की आयु शेष समभानी चाहिये। शरीर-शास्त्र के बेत्ताओं का कथन है कि मृत्यु के कई महीने पहले से ही नाक, कान, जीभ और मुंह विकृत हो जाते हैं। इस अवस्था में वे कुछ दिन पहले से ही मृत्यु के सूचक बन जाते हैं।

मरण के श्रन्य चिन्हों का प्रतिपादन करतेहुए एक× स्थान पर तिखा है कि मनुष्य की दृष्टि में आंति होना, श्रांखों में श्रन्धेरा श्राना, श्रांखों का स्फुरण श्रार श्रांसुओं का श्रिधक रूपमें बहना, ललाट पर पसीना श्राना, जीवन धारक रक्कवाहिनी श्रीर रसवाहिनी

#तण शरीरं नाम चेतनाधिष्टानभूत पंचमहाभूतिवकारसमुदाया मक्स् । समयोगवाहिनो यदा हान्मिन् शरीरे घातवो वैषम्यमापयन्ते तदेद क्लेश विनाश वा प्राप्नोति । –च पृ १२४८

×पाद जंघा स्वजान् स्वतिकृतिगलास्त्वल । हस्तबाह्वासदत्तोऽग शिरश्च कमतो यदा "न पश्येदात्मनच्छाया कमातिब्धेककवन्मरं । मासान्दश तथा सप्त-चतुरेकान्सजीवृति" तथा पत्ताष्टसत्त्रीिण दिनान्येकाधिकान्यपि । जीवेदिति नरो मत्वा त्यजेदात्मपरिमहम् ॥ –क पृ. ७९०

\*हग्आतिस्तिमिरं ट्रास्फुरखता म्बेदश्चवक्त्रे मृशं ।
स्थैमं जीवित्तरासु पादकरयोरत्यन्तरोमोद्गमं ॥
साचाद्भृरिमलप्रवृत्तिरिप तत्तीव्रज्वर श्वाससं−
रोधश्व प्रभवेनरस्य सहसा मृत्यूक्सक्वच्याम् ॥─क पृ ७१९

नाड़ियों में स्थिरता उत्पन्न होना, हाथ ग्रार पैरों पर ऋत्यधिक रूप से रोमों का उत्पन्न होना, मल की अधिक शब्ति होना, १०७ डिग्री से ऊपर एवर का होना, श्वास का रुक जाना एवं ललाढ़ का श्रत्यधिक गर्म श्रीर श्रन्य शरीरावयवों का शीतल होना, श्रादि चिन्ह शीच ही मृत्यु के सूचक बताए गएहें :

इदि रिद्वगणं भणियं पिगडत्थं जिग्रमयगुसारेण ।

णिसुणिजज हु सुपयत्थं कहिज्जमाणं समासेग् ॥४०॥

इति रिष्टगणा भणित पिगडस्थ जिनमतानुसारेगा ।

निश्चयता खलु सुपदस्य कथ्यमानं समासेन ॥४०॥

ऋथे—जिनदेव के उपदेशानुसार निर्णात पिगडस्थ शारिकि

रिष्टों का कथ्न किया गया है। अब संसेप में कथित पदस्थ वास्य
निमित्तों के द्वारा संकेतित रिष्टों का वर्णन किया जाता है।

पदस्थ रिष्ट का सन्दागु

ससि-सर-दीवयाई श्रारिडरूबेण पिच्छए जं जं । तं उ भणिज्जइ रिट्टं पयत्थरूबं सुणिदेहिं ॥ ४१ ॥ शशा-सूर्य-दीपकादीनरिष्टरूपेण पश्यति य यम् । तत्तु भएयते रिष्ट पदार्थरूप मुनीन्दै. ॥ ४१ ॥

श्चर्य-यदि कोई श्रग्रभ लक्षण के रूप में चन्द्रमा, सूर्य, दीपक या श्रन्य किसी वस्तु को देखता है तो ये सब रिष्ट मुनियों के द्वारा पदस्थ-वाह्य वस्तुओं से संबंधित कहलाते हैं।

विवेचन—आकाशीय दिव्य पदायाँ का शुभाशुभ रूप में दर्शन करना, कुत्ते, विल्ली, कै। आ आदि प्राणियों की इष्टानिष्ट स्चक्त आवाज का सुनना या उनकी अन्य किसी प्रकार की चेष्टाओं को देखना पदस्थ रिष्ट कहा गया है। पदस्थ रिष्ट में मृत्यु की स्कना दो तीन वर्ष पूर्व भी मिल जाती है। आचार्य ने पदस्थ रिष्टों का आगे संतेष में बड़ा सुन्दर कथन किया है।

पुनः विराहस्थरिष्ट की परिभाषा

खाखामेऊनिभिन्न तं पि हवे इत्य निव्नियण्पेख । खाखासत्यमएख भणिज्यमाणं निसामेह ॥ ४२ ॥ नानामेद त्रिभिन्न तदिप भवेदत्र निर्विकल्पेन । नानाशास्त्रमतेन भएयमानं निशामयत ॥ ४२ ॥

श्रथ—इसमें संदेह नहीं कि अनेक प्रकार की वस्तुओं के द्वारा इसकी पिद्वान हो सकती है। नाना शास्त्रों के द्वारा जिनका वणन किया गया है उनका यहां कथन किया जाता है, ध्यान से सुनो।

पदस्थ रिष्टज्ञान करने की विधि

पक्खालिऊ ए देहं सियवत्थिव लेवणो सियाहरणो ।
युजिजत्ता जिग्रनाहं ऋहिंमतिऋ णियमुहं पच्छा ॥४३॥
ॐ हीं ग्रमो ऋरिहंताणं कमलेर विमलेर उदरदेवी इटि मिटि
पुलिहिणी स्वाहा॥

प्रक्ताल्य देह सितवस्नवित्तेपन सिताभरगाः । पूजयित्वा जिननाथमभिमन्त्र्य निजमुख पश्चात् ॥ ४३ ॥

श्रथ—स्नाम कर, श्वेत वस्त्र धारण कर सुगंधित द्रव्य तथा श्राभूषणों से श्रपने को सजाकर एव जिनेन्द्र भगवान की पूजाकर "श्रों हीं एमो श्ररिहंताण कमले २ विमले २ उदरदेवि इटिमिटि पुलिहिणी स्वाहा।" इस मत्र का

इश्च मंतेषा मंतिय णियवयणं एयवीस वाराओ । पुण जोएउ पयत्थं रिष्टं जिससाससे भिणय ॥४४॥

इति मन्त्रेण मन्त्रयित्वा निजवदनमेकविशातिवारम् । पुन. प्रयतु पदस्थ रिष्ट जिनशासने भणितम् ॥ ४४ ॥

श्रर्थ—इक्कीसवार उच्चारण कर श्रपने मुख को पवित्र कर जिन-शास्त्रों में घर्णित पिएइस्थ वाह्य वस्तु संबन्धी रिप्टों का दर्शन करना चाहिए।

पिएडस्थ रिष्टों द्वारा एक वर्ष की श्रायु का निश्चय

एक्को वि जए चंदो बहुविहरूवेहिं जोणियच्छेइ। छिदोह तस्स आऊ इगवरिसं होइ निब्मन्तं ॥४५॥ एको ऽपि जगति चन्द्रो बहुविधरूपैर्य. पश्यति । छिद्रौध तस्यायुरेकवर्षे भवति निर्भान्त ॥ ४५ ॥

श्रर्थ - जो कोई संसार में एक× चन्द्रमा को नाना रूपों में तथा छिद्रों से परिपूर्ण देखता है, उसकी श्रायु निश्चित रूप से एक वर्ष की होती है।

विवेचन प्रन्थान्तरों में एक वर्ष की आयु के द्योतक रिप्टों का कथन करते हुए बताया + है कि जो व्यक्ति आई चन्द्रमा को स्एडलाकार देखता हो आर जिलको अवतारा, अरुधती तारा, आकाश, चन्द्रकिरण एवं दिन में धूप नहीं दिखलाई पड़े, तो वह एक वर्ष जीवित रहता है।

जो \* व्यक्ति सप्तऋषि ताराश्चों का तथा इनके पास में रहने वाले श्ररुधर्त! तारा का दर्शन नहीं करता है तथा जिसके द्वारा बिले दिये श्रन्न को केशिया प्रहण नहीं करता है, वह एक वर्ष के भीतर सृत्यु को प्राप्त होता।

प्रकृति मनुष्य को प्रत्येक इप्रनिष्ट की सूचना देती है। जो सुझ व्यक्ति हैं वे प्रकृति के संकेत को समस्क कर सजग हो जाते हैं श्रीर जो विषय व सना प्रस्त हैं, वे उन प्रकृति के रहस्यमय संकेतों को समस्कन में श्रसमर्थ रहते हैं। द्रीतिष शास्त्र में प्रकृति के श्रतिरक्त साधारण, प्राणी जैसे कुत्ता, विल्ली, नेवला, सांप, कबूतर, चींटी की श्रा पर्व गाय, बेल श्रादि भी संकेतों के प्रवर्तक माने गये हैं। श्राकाशीय दिव्य पदार्थी के श्रतिरिक्त सृमि पर घटित

× एक व दो व तिरिह ब रवि-सिविविन्देष्ट तारएस वा । जो पेन्छिति छिड्ढाई जाया तदाऊ विरिसेवेक ॥ -स. रं. गा. ९≈३ +यदर्द्धचन्देऽपि च मंडलप्रभा धुव च तारामथवाप्यरुधतीम् । मध्रपथ चन्द्रकरं दिवातप न चैव पश्येष्ठिह सोऽपि वस्तरात् ॥

<sup>-</sup>क. पृ.

स नप्तिंगा समीपस्था यो न पश्यत्यदन्धतीम् ।
 सवत्सरांते जंतु स सपश्यति महत् तम ॥
 वर्ति बिल्मुजो यस्य प्रशीतं नीवभुंजते ।
 लोकांतरगत पिग्डं मुक्के सवत्सरेग स ॥ —च. पृ. १४०७

होने वाली प्रकृति की लीला भी श्रारिष्ट छोतक है। श्राचार्य ने उपर्युक्त गाथा में चन्द्रमा के विकृत रूप दर्शन को एक वर्ष पूर्व से ही सृत्यु सूचक बताया है। संहिता प्रत्थों में चन्द्रमा कालाल श्लाभायुक्त दर्शन एवं उसका प्रहण के श्लभाव में भी प्रहण जैसे रूप का दर्शन करना एक वर्ष पूर्व से ही सृत्यु की सूचना का कारण माना है।

तह स्रस्स य विवं णिएइ छिंद अरोप रूवेहिं। तस्स भणिज्जइ आऊ वरिसेगं सत्यइत्तेहिं॥४६॥ तथा सूर्यस्य च विम्व पश्यति हैद्रमनेकरूपै। तस्य भएयत आयुर्ववैक शास्त्रविद्धिः॥४६॥

श्रर्थ—निमित्त शास्त्र के मर्मन विद्वानों का कथन है कि जो व्यक्ति सूर्य विम्ब को छिद्रपूर्ण श्रौर श्रनेक रूपों में देखता है, वह एक वर्ष जावित रहता है।

\*तै: यत्र विहीयेते चन्द्रमा इवादित्यो दृश्यते न रश्मय प्रादुर्भवान्ते लोहिनी दैं।भैवित यथा मजिष्ठा व्यस्त पायु काककुलायगन्धिकमस्य शिगेवायति सपरे-तो अस्यात्मा न चिरमिव जीविष्यति विद्यात् । स यत्करणीयं मन्येत तत्कुर्वीत यदन्ति यच्च दूरक इति मन जपेदादित्प्रयत्नत्य रेतस इत्येश यत्र ब्रह्मा पत्रमानेति खलु-द्वयं तमसस्परीत्येका । श्रथानि यत्र छिद्र इवादित्यो दृश्यते रचनाभिरिवाभिष्व्यायेत छिद्रा वा छाया पश्येत्तद्प्येवमेव विद्यात् ॥ —श्र श्रा पृ १३%

इन्दुमुप्पा रिवं शीत छिद्रं भूमै। रवाविष ।

जिह्यां श्यामा मुखं कोकनदान च यदेच्चते ॥—यो शा प्र ४श्लो.१४६

प्ररम्धन्ती ध्रुवं चैव विष्णोश्लीिया पदानि च ।

प्रायुर्हीना न पश्यन्ति चतुर्य मातृमगरहलम् ॥

नासाम्रं भूयुग जिह्या मुख चैव न पश्यति ।

कर्षाधोष न जानाति स गच्छेयममन्दिरम् ॥

एत्री वाहोऽभितपति दिवा जायते शीतलत्वं,

कराठे श्लेष्मा विरसवदन कुकुमाकारनेत्रे ।

जिह्या कृष्णा वहति च सदा स्थूल सूचना च नाही,

तद्भष्णं स्मरणामधुना रामरामेति नाम्नः ॥

प्रमन्धती ध्रुवं चैव नमो मदाकिनी तथा ।

स्वनासाम्रं च चन्दाङ्गमायुर्हानो न पश्यति ॥

—धर्म सि, पृ.३==

विवेचन—प्राकृतिक ज्योतिष शास्त्र में प्रकृति के चिन्हों का घणन करते हुए बताया गया है कि प्रधान रूप से सूर्य और चन्द्र ये दो प्रह हैं, इनकी गति और स्थिति का तो प्राणियों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है है पर इनके रूप दर्शन और प्राकार दर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। समस्त प्राणी प्रति दिन इनके अवलोकन से अपने कर्त्तच्य मार्ग को प्रहण कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी के शरीर की बनावट सौर जगत के समान है तथा उसके संचालन के नियम भी सौर जगत के नियमों से मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति इनके दर्शन से अपने शरीर की क्यांत के सम्पन्ध में पूर्णकान प्राप्त कर सकता है। ताल्पर्य यह है शरीर की आभ्यन्तरिक रचना के विकृत होने पर बाह्य सौर जगत की रचना भी विकृत पड़ती है। वर्तमान में योग शक्ति के न होने के कारण साधारण व्यक्ति आन्तरिक सोर जगत की रचना की विकृत को नहीं देख पाते हैं इसलिए उन्हें बाह्य सौर जगत को विकार युक्त देखने पर आन्तरिक सोर जगत की विकृति का अनुमान कर लेना चाहिए।

निमित्त शास्त्र के धुरन्धर ऋाचायों ने ऋपने दिव्यक्कान द्वारा आन्तरिक सार जगत के स्वरूप को पूर्ण क्वात कर बाह्य सार जगत के साथ समानता दिखलाई है। इसीलिए तारा, नक्षत्र, सूर्य और चन्द्र आदि के विकृत दर्शन को मृत्यु का सूचक कहा है।

रवि-चंदं तह तारा विच्छाया बहुबिहा य छिहा य। जो गियह तम्स भिगां विरेसेगं जीविश्रं इत्थ ॥३७॥ रिव-चन्द्री तथा तारा विच्छायान् बहुविधाश्व छैदाश्व । य. परयित तस्य भिगत वर्षेक जीवितमत्र॥ ४७॥

श्चर्य—जो सूर्य, बन्द्र एवं ताराश्चों को कान्ति स्वरूप परिवर्तन करते हुए एवं नाना प्रकार से खिद्र पूर्ण देखता है, उसका जीवन एक वर्ष का कहा गया है।

विवेचन —सूर्य, चन्द्र और ता । ओं का कान्ति स्वरूप आभ्यन्तरिक सेर जगत के स्वरूप का सांकेतिक है. उसमें परिवर्तन देखने से अन्तरिक शरीर की रचना में रास यनिक विश्लेषण का संकेर प्राप्त होता है। मनुष्य के बाह्य और आभ्यन्तरिक दोनों ही व्यक्तित्वों का ज्योतिः—तेजस शरीर के कारण सीर जगत से पर्याप्त सम्बन्ध है। सीर जगत के सात प्रह मनुष्य के वाद्य श्राभ्यन्तिक व्यक्तित्व के विचार, श्रनुभव किया तथा श्रन्तः करण के प्रतीक माने गये श्राचार्य ने इसी वैद्यानिक सिद्ध न्त के श्राधार पर सूर्य, चन्द्र श्रार ताराओं की कांति के परिवर्तनशील दर्शन को मृत्यु का सूचक कहा है। वास्तव में सीर जगत से हमें प्रत्यक्त रूप में प्रकाश, तेज श्रादि जीवन शिक्त धारक वस्तुएँ ता मिलती ही हैं, पर इनसे श्रनेक जीवन के रहस्यों का पता भी लग जाता है। याद व्यक्ति इन जीवन के रहस्यों का सम्यक झान प्राप्त कर ले तो वह श्रपने भावी जीवन को सुख मय बना सकता है। कुपथ में घसीटने वाले मिथ्याचार श्रीर बासनाशों का त्याग कर श्रपने जीवन को दिव्य यांचे में दाल सकता है। निमित्त शास्त्र प्रकृति के इन रहस्यमयी झान-विक्रानों पर प्रकाश डालता है श्रार पहले से ही प्रकृति परिवर्तन द्वारा कर्त्तव्य की स्वना दे देता है।

पदस्य रिष्टों द्वारा निकट मृत्यु का जान
दीनयसिंहा हु एगा अखेगरूना हु जो खियच्छेड़ ।
तस्स लहु होइ मरणं कि बहुणा इह पलानेण ॥४८॥
दीपकिशिखा खल्नेकामनेकरूपा खलु य पश्यित ।
तस्य लघु भवि मरण किं बहुनह प्रलापेन ॥४८॥

श्रथं — जो व्यक्ति दीपक के प्रकाश की लौ को अनेक रूपमें देखता है, वह तुरन्त मर जाता है। इस सम्बन्ध में श्रधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं।

उत्तमदुमं हि पिच्छइ हिमदङ्दिमवाणलेण वा नूणं। लहु होइ तस्स मरणं पयंपियं मुखिवरिदेहिं। १४९॥ उत्तमदुम हि पश्यित हिमदग्धिमवानलेन वा नूनम्। लघु भवित तस्य मरण प्रजल्पित मुनिवरेन्द्रै ॥४२॥

श्रथं — श्रेष्ठ मुनियों का कथन है कि जो व्यक्ति श्रत्यधिक उन्नतवृत्त-ताड़ वृत्त को श्रिति या शीत से अलते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निकट समय में होती है।

विवेचन-प्रत्थान्तरों में पदस्थ रिधों द्वारा निकट मृत्य का कथन करते हुए बताया गया है कि जो ब्यक्ति वृत्तों की बडी सघन पंक्ति को दूर से छिन्न-मिन्न ग्रीर बिलग देखे, जिसके पैर का चिन्ह की चड़ या धूल में खंडित दिखलाई पडे, जिसका कफ जल में फैंकने से डूव जाय, जिसके मुख में तर्जनी, मध्यमा श्रीर अनामिका ये तीनों अंगुलियां साथ जोडकर न समाय, स्नान करने पर जिसके मस्तक से धूम शिखा निकले श्रीर जिसके मस्तक पर खाली मुँह वाला पकी बैठे वह शीव मरस को प्राप्त होता है। एक स्थान पर पैरों की अगुलियों के नखों की आभा का नील वर्ण मय होना तथा तद्वत् चन्द्र विम्ब का श्वनारण दशेन करना श्ररिष्ट सूचक बताया है।

पदस्थ रिष्टों द्वारा तीन मास की श्राय के चिन्ह ×मत्त दिणाइँ शियच्छइ रवि-ससि-ताराश जो सहं विवं। भममाणं तस्साऊ होइ तिमासं न सन्देहः ॥५०॥ सप्त दिनानि परयति रिव-शिशा-तारागा य शुभ विम्बम् । भ्रमन्त तस्यायुर्भवति त्रीन् मासान् न सन्देह ॥५०॥

% छायां विधोने धुवसृक्तमालामालोकयेयो न च मात्रचक्रम । सडम्पदं यस्य च कर्दमादै। कफरच्युतो मज्जति चाम्बुचुम्बी॥ उरः पुर शुष्यति यस्य चाईं न मान्ति तिस्नों उगुलयस्य वक्ते । स्नातस्य मुई-त्यपि धमवल्ली निलीयते रिक्तमुखा खगो वा ॥ नाकीर्यकर्ण शृगायाच्य घोष नो वा सुभक्तोपि धृतिं विधत्ते । निश्रीरकस्मात्युत्तरां च सुभीः कृश स्थवीयानिप योप्यकस्मात ॥

-वि. वा. वृ पृ. ६७

×िवच्छाए पेच्छतो रिच-सिस तारागरां जियह बरिस । श्रह सब्वहा न पच्छेति श्रच्छइ छम्मासमेव जड ॥ रवि-सरिबिंबांगा भूमहर्ण पास इ अकम्हा। स इ निस्सस्यं वियाणसु बारस दिवसाणि तस्साउ॥ जो पुरा दो रिविविम्बे पासइ नासइ स मासतियगेगा। रविविग्यमतिरिन्छे पेच्छति भमिरं भ्रद्द तनुता ॥-स. रं.गा १६३-१६४ श्रर्थ—यदि सात दिनों तक रिव, शिश एवं ताराश्रों के विम्बों को नाचता हुआ देखे तो निस्संदेह उसका जीवन केवल तीन मास का होता है।

विवेचन-प्रधान्तरों में इसी प्रकार के ग्रन्य रिष्टों का कथन दरते हुए बताया गया है कि जो तीन दिन तक सच्छिद चन्द्रमा को त्राकाश मगडल में देखता है तथा रवि मगडल का रात्रि में दर्शन करता है और जिसे उल्का एवं इन्द्र धनष का रात्रिमें दर्शन होता है वह तीन महीने संसार में जीवित रहता है। यदि श्राकाश से इटते हुए तारे रात में दिखलाई पहें तथा रात को आकाश में एक विचित्र कम्पन मालम पडे तो तीन महाने की अवशिष्ट श्राय समभनी चाहिये। रात को श्रकारण चन्द्रमण्डल म्लान श्रीर दिन को श्रकारण ही रवि मण्डल स्लान दिखनाई पड़े तो तीन मासं की शेष आयु जाननी चाहिये। यदि दिन में सहसा रिव मगडल कथ्या वर्ग और रात में इसी प्रकार चन्द्र मगडल रक्त वर्ण दिखलाई पडे तो तीनमास की ऋाय समभानी चाहिये। चन्द्रमा श्रीर रवि से रिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिये स्नान आदि करके पहले कहे मंत्र का २१ बार जाय करके तब रिष्ट दर्शन करना चाहिये। साधारणतया व्यक्ति में रिष्ट दर्शन की योग्यत। नहीं रहती है जिससे वह अपने सभासभ, इष्टानिष्ट को बात करने में असमर्थ रहता है जिन व्यक्तियों में योग शक्ति होती है या जिनकी आत्मा विशेष पिवत्र होती है वे चनद्र और रिव के दर्शन द्वारा सहज में आयु बात कर छेते हैं। इसी कारण श्राचार्य ने इस प्रस्तुत प्रकरण के पर्ध में ही रिष्ट दर्शन की विधि बतलाई है।

ज्योतिष शास्त्र में रिव श्रीर चन्द्रमा ही प्रधान रूप से समस्त सुख दुखों को श्रमिव्यक्त करने वाले माने गये हैं। उनकी गति, स्थिति, उच्च, नीच, वक्री, मार्गी श्रादि के द्वारा तो श्रायु का निर्णय किया ही जाता है, पर इनके श्रवलोकन से भी श्रायु का निश्चय विया जा सकता है। श्राचार्य ने प्रस्तुत गाथा में सूर्य-चन्द्र श्रवलोकन के ही कुछ नियम बतलाये हैं। स्र्यं, चन्द्र, दर्शन द्वारा चार दिन एव घटिका शेष मायु के ज्ञात करने के चिन्ह रवि-चंदाणं पिच्छइ चऊसु विदिमासु विवादं। चउघडिआ चउदिणाइँ चउद्दिसँ तह य चउछिदं।।५१।।

रवि-चन्द्रयो. ५१६ति चनसृषु विदित्तु चत्वारि बिम्बानि । चतस्रो ६टिकाश्वत्वारि दिनानि चनसृषु दित्तुतथा च चत्वारि छिद्राणि ॥५१॥

श्रर्थ — जो सूर्य या चन्द्रमा के चार बिम्बों को चारों विदिशाओं के कोणों पर देखे वह चार घटिका-एक घंटा छत्तीस मिनिट जीवित रहेगा श्रीर जो दोनों के चार दुक्ड़ चारों दिशाओं में देखे वह चार दिन जीवित रहेगा।

विवेचन—इसी प्रकार के श्रिरिष्टों का वर्णन श्रन्यत्र भी लिखा मिलना है कि दिशाओं में सूर्य के श्रनेक सिखद दुकड़े दिखलाई एड़ तो वह व्यक्ति चार मास या चार एक में मृत्यु को प्राप्त होता है चन्द्रमा के श्राट दुकड़े-चार चारों दिशाओं में श्रीर चार विदिशा के चारों कोणों में विखलाई एड़े तो वह व्यक्ति श्राट दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है।

इन रिष्टों के अतिरिक्त जो ×म्तुष्य सदा दक्षिण दिशा के आकाश में मेघका अस्तित्व न होने पर भी बिजली की प्रभा के साथ प्रचएड आर चञ्चल आकाश को देखता है वह मनुष्य चार महीने में मरण को प्राप्त हो जाता है।

छ मास, दो मास, एक मास श्रीर पन्द्रह दिन के आयु-दोतक-चिन्ह पज्कम्मि तहा छिड़ं मासेक्कं छत्ति तह य जुगलं च । जह कमसो सो जीवइ दह दिश्रहाइं पच्चोदच्चा (य पच्च वा)॥५२॥

मन्ये तथा स्त्रिद मारैक पडिनि तथा च युगल च । यथात्रमशः स जीवति दश दिवसाश्च पर्व वा ॥५२॥

<sup>×</sup>यदभ्रहीनेऽपि वियस्यन्नसिद्धलोलिवियुत्प्रभया प्रपश्यति । यमस्य दिग्भागगत निरेत्रं प्यात्यसा गासचनुष्ट्याहिवम् ॥

शर्थ—यदि कोई व्यक्ति सूर्य श्रीर चन्द्र के चारों दिशा के दुक हों में छिद्र दर्शन करे तो वह कमशः एक मास, छः मास, दो मास श्रीर दस या पन्द्रह दिन जी दित रहता है। पूर्व दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुक हे में छिद्र देखने से एक मास श्रायुः पश्चिम दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुक डे में छिद्र देखने से छः मास श्रायु, जक्तर दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुक डे में छिद्र देखने से छः मास श्रायु, जक्तर दिशा में सूर्य या चन्द्रमा के दुक डे में छिद्र दर्शन करने से दस या पन्द्रह दिन की श्रायु सममनी चाहिए।

विवेचन—शरीर शास्त्र के विशेषझों ने मन की रखना का स्वरूप स्तलाते हुए मनोवृत्ति के प्रमाणवृत्ति, विपर्यवृत्ति, निद्रावृत्ति श्रीर स्मृतिवृत्ति ये पांच मेद बतलाये हैं। जागरूक प्राणियों में प्राण वृत्ति, विकल्पवृत्ति श्रीर स्मृतिवृत्ति ये तीन प्रधान रूपसे पाई जाती हैं निद्रावृत्ति श्रोर विपर्यवृत्ति का सद्भाव रहता तो सभी संझी-मन सहित प्राणियों में है, पर इसका प्रयोग प्रमादी जीवों के होता है। जो जीव विशेष शानवान हैं या चरित्र शुद्धि के कारण जिनकी त्रात्मा पवित्र हो गई है, वे मन के धर्य, उपपत्ति, स्मरण, भ्रांन्ति, कल्पना, मनोरथ वृत्ति, क्रमा, सत्-श्रसत् एव स्थिरता इन नी गुणों में से उपपत्ति श्रीर स्मरण गुण का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। इस गुण के प्रयोग में इतना वैशिष्ट्य रहता है कि वह जीव मृत्यु के पूर्व से ही बाह्य निमित्तों को देखने लगता है। जिस व्यक्ति के मन का उपपत्ति गुण जितना प्रकट रूप में ग्हेगा, वह उतने ही स्पष्ट रूप में रिष्टों का दर्शन करेगा। जैन आयुर्वेद शास्त्र के प्रहचिकित्सा और कालारिए प्रकरणों में स्पष्ट रूप से उपपत्ति गुण द्वारा चन्द्रमा श्रीर सूर्य के दुक्त डों के दर्शन का उल्लेख है। सर्व साधारण को मृत्य के पूर्व चारों दिशाश्रों में चन्द्रमाया सूर्य के सिंहद ट्रकडे नहीं दिखलाई पहते हैं। किन्तु पूर्व जन्म के शुभोदय या इस भव के शुभकार्यों द्वारा जिन व्यक्तियों में प्रमाण मनोवृत्ति वर्तमान है और जो उपपत्ति गुण का प्रयंग करना जानते हैं, वे मृत्यु के कई वर्ष पहले से ही विधों का दर्शन करने लगते हैं।

शारीरिक शैथिल्य से उत्पन्न होने बाले रिप्टों का दर्शन तो सभी प्राणी करते हैं, क्योंकि ये रिष्ट फ्राँख, नाक, कान मुँह, नाभि मलद्वार मूर्वेद्रिय और हाथ या पर की बड़ी ऋगुलियों द्वारा प्रकट होते हैं। शरीर शास्त्र में इसका प्रधान कारण यह बताया गया है कि मनुष्य के प्राण इन्हीं स्थानों से निकलते हैं। इसलिये इन्हीं स्थानों में रिष्ट प्रकट होते हैं। लेकिन जिन रिष्टों का सम्बन्ध बाह्य पदार्थों से है वे मनकी सहायता से इंद्रियों द्वारा अवगत किये जाते हैं। जिन व्यक्तियों की मानसिक्त शक्ति विश्लेषणात्मक नहीं होगी, वे बाह्य रिष्टों का दर्शन नहीं कर सकते हैं। बाह्य रिष्टों के मन के सम्बन्ध के कारण आयुर्वेद के कालारिष्ट प्रकरण में प्रधान दो मेद बताये हैं। एक वे रिष्ट हैं जिन्हें व्यक्ति मनकी विकश्पवृत्ति द्वारा विश्लेषण कर अवगत करता है और दूसरे वे हैं जो पहले प्रमाण वृत्ति और स्भृतिवृत्ति की प्रयोग शाला में प्रविष्ट हो शसायनिक किया द्वारा इन्द्रिय प्राह्म होते हैं। ये मन की कियाप इतनी तेजी से होती हैं कि प्राणी को अनुभव नहीं हो पाता है।

श्राचार्य ने प्रस्तुत गाधा में जिन मरणचिन्हों का उल्लेख किया है वे दूसरी कोटि के हैं।

बारह दिन की आयु द्योतक रिष्ट

बहुिं निवडंतं रवि-ससि-विंवं निश्चच्छए जो हु । भूमीए तस्साऊ बारस दियहाइ णिहिंहो ॥५३॥ बहुिं निपतन्त रिव-शिशिवम्ब परयित य खलु । भूम्या तस्यायुर्दादश दिवसानिर्दिष्टम् ॥५३॥

ऋर्थ—यदि कोई व्यक्ति गित और चन्द्रमा के विम्बों को भ्रानेक छिद्रों से पूर्ण या गिरते हुए देखे तो उसकी ऋायु पृथ्वी पर १२ दिन की कही गई है।

विवेचन—इसी प्रकार के श्रन्य रिष्टों का वर्णन श्रन्यत्र भी मिलता है। संवेधरंगशाला× नामक श्रन्थ में बताया गया है कि

> अतह रवि-ससि विवाणं भूषवणं पासे इ श्रवभम्हा । जो निस्ससयं वियाणासु बारस दिवसाणि तस्याउ ॥ जो पुण दो रविविम्बे पासइ नासइ स मासतियगेणा । रविविवमंतरिच्छे पैच्छति भमिरं श्रव्ह लहुं ता ॥ श्रंजणपुंजयगास विवं भयतंत्रुणस्स रविशो य । जो पेच्छइ सो गच्छइ जमाणाणं बारसदिणतो ॥ — सं रंगा १६४, १६४, १६४, १६४

बो व्यक्ति सूर्य बिम्ब में काले चिन्हों के समुदाय दर्शन करे तथा जिसे सूर्य बिम्ब में चन्द्र बिम्ब के समान कलंक दिखलाई पड़े वह १२ दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्रद्भुतसागर में इसी प्रकार के मरण-चिन्हों का कथन करते हुए बताया है कि जिसे ताराश्रों में नीले धब्बे दिखलाई पड़े तथा सूर्य बिम्ब नाचता हुआ पृथ्वी पर गिरता दृष्टिगोचर हो वह १२ दिन जीविन रहता है। श्रद्भुततरंगिणी में १२ दिन के रिष्टों का निरूपण करते हुए लिखा है कि जिन व्यक्ति को इन्द्र धनुष टूटता सा दिखलाई पड़े और शुक्र प्रह का तेज फीका दिखलाई पड़े तथा श्रक्तध्वी तारा काला और नील वर्ण का दिखलाई पड़े, वह इस पृथ्वी पर १२ दिन जीवित रहता है।

श्रायुर्वेद में इमी प्रशार ? रित के मरण चिन्हों का निक-पण करते हुए बताया है कि जब मनुष्य श्रकारण ही अपने शरीर में मुदें की गन्ध श्रनुभव करे, श्रकारण ही शरीर में पीड़ा बतलाता हो, जायते हुए भी स्वप्न युक्त-मनुष्य के समान दिखलाई पड़ता हो, श्रपने वालों को विपरीत रूपमे-कुटिल वेशों को सप्त रूपमे श्रीर सरल केशों को कुटिल रूप में. काले बालों को सफेद रूप मे श्रार सफेद बालों को काले रूप में देखता हो, तो उस समय उसकी श्रायु १२ दिन की समसनी चाहिये।

चार दिन की श्रदशेष श्रायु के रिष्ट ताराओ रिब-चंदं नीलं पिच्छेइ जो हु तस्साऊ । दियहचउकं दिहो इय भणिअं म्रणिवरिदेहि ॥४४॥

व्याकृतानि विवर्णानि विसंख्योपगतानि च । विनिमित्तानि पश्यन्ति स्पारयायुः स्त्रये नग ॥ यश्च पश्यत्यदृश्यान्वै दृश्यान्यश्च न पश्यति ॥ दृश्यादि,

-- च. सं द्य ४, श्लो १४-२०

तारा रि-चन्द्री नीली परयिन य खलु तस्यायु । दिवसचतुष्क दिष्टमिति भाषात्र मुनिवरेन्द्रैः ॥५४॥

शर्थ-यदि सूर्य, चःद्रमा श्रीर तारा विम्व नीले दि बलाई पड़ें तो मुनियों के द्वारा उसका जीवन चार दिन का कहा गया है।

छ दिन की अवशेष आयु के रिष्ट

धूमायंतं पिच्छइ रिब-सिस विंबं च ऋहव पजलंतं । सो छह दिखाइ जीवइ जल-सिहरं चिऊ पम्रुच्चंत ॥५५॥ धूमायत्त प्रयति रिब-शिशिबिम्ब चायवा प्रज्वलन्तम् ।

स पड्टिनानि जीवित जल-रुधिर एव प्रमुखन्तम् ॥५५॥

अर्थ-यि कोई व्यक्ति सूर्य ओर चन्द्र बिम्य में से धुँआ।
निकलता हुआ देखे, सूर्य ओर चन्द्र बिम्य को जलने हुए देखे
अथवा सूर्य और चन्द्र बिम्य में से जल या रूप निकलते हुए देखे
तो वह छ दिन जीविन रहता है।

छ माम की आयु द्योतक पदस्थ रिष्ट

चंद (सिन) सराग (गं) विच्छह कज्जलरेह व्य मज्झदेसंमि । सो जीवइ छम्मासं सिद्धं सत्थाणुमारेगा ॥ ५६॥

शशिस्र्ययो पञ्यति कञ्जलरेखामिव मध्येदेशे स जीवति परामासा ञ्लिष्ट शास्त्रानुसारेगा ॥५६॥

त्रर्थ—प्राचीन शास्त्रों में बनाया गया है कि जिने सूर्य और चन्द्रमा के मध्य भाग में काले रंग या सुरमई रंग की रेखा दिख-लाई पड़े वह द्वः मास जीवित रहता है।

विवेचन—इसी भाव के रिष्टों के समान अन्य प्र थों में रिष्टों का निरूपण करते हुए अताया है कि चन्द्र बिन्व में लाल रंग के धब्बे श्रीर सूर्य बिन्ब में काले रंग के धब्बे श्रीर सूर्य बिन्ब में काले रंग के धब्बे दिखलाई पड़ें तो वह ब्यक्ति छः महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक स्थान पर सूर्य बिन्ब को लोहित वर्ण और चद्रविन्ब को हरित वर्ण का दिखलाई पड़ना भी रिष्ट बताया है, इस रिष्ट दर्शन से छः मास या नौ मास के भीतर मृत्यु का होना बतलाया गया है।

भिन्नं सरेहि पिच्छइ रिव-सिस विंबं च श्रहव खंडं च ! तस्स छुम्मासं श्राऊ इत्र सिष्टं पुच्तपुरिसेहिं ॥४७॥ भिन्न शरै पश्यित रिव-शिश विम्ब चाथवा खराड च । तस्य षरमासानायुरिनि शिष्ट पूर्वपुरुषैः ॥ ५७॥

श्रथ-पूर्वाचायों का कथन है कि जो व्यक्ति सूर्य या चन्द्रमा के बिम्ब को वाणों से विद्ध देखे या उनका कोई श्रंश देखे तो वह इह महीने जीवित रहता है-उसकी छः महीने की श्रायु शेष रहती है।

विवेचन—उपोतिष शास्त्र में सूर्य दर्शन श्रोर चन्द्र दर्शन के श्रान्य रिष्टों का कथन करते हुए बतलाया है कि जो ×व्यक्ति सूर्य को किरण रहित देखता है तथा चन्द्रमा की किरणों का भी दर्शन नहीं करता है, वह छः महीने तीवित रहता है। जिन्हें आकाश \*मण्डल का सम्यक परिचय है, वे यदि चन्द्रमा को मणल श्रीर गुरु के मध्य में देखें तथा जाज्वल्यमान शुक्र शह गुरु के सामानान्तर दिखलाई पडे श्रीर भीन राशि का स्थिति चञ्चल मालूम हो तो छः मास की शेष श्रायु समक्षनी चाहिए।

सूर्य रोहिणी नक्षत्र के पास उस समय दिखलाई पड़े जिस समय उसकी स्थिति त्राश्लेपानकत्रके चतुर्थ चरण में हो और चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए भी मधा में दिखलाई पड़े तो पांच मास की ब्रायु श्रवशेष सममनी चाहिए। यदि चन्द्रमा सिच्छद्र सूर्य मण्डल के चारों श्रोर धूमता हुआ दिख्योचर हो और सूर्य तीरों के द्वारा बेधा गया सा दिखलाई पड़े तो उस ब्यिक की तीनमदीने से लेकर छः मास के बीच में मृत्यु होती है। 'श्रेलोक्षयपदीप, में प्रह स्थिति द्वारा सूर्य श्रोर चन्द्र के रिष्टों का निरूपण करते हुए बताया है कि जिस समय व्यक्ति की दिष्ट लम्बरूप में पृथ्वी पर

<sup>×</sup>पश्येद्वरश्मि विनिर्मेक्षं सूर्यमिन्दुमलाञ्चनम् । तारामञ्जनकल्पा तु शुष्के वा ऽप्योष्ठतालुके "भूमिच्छिद्र रियच्छिद्रं श्रकस्माद्यः प्रपश्यति । यस्यैतल्लक्षंण तस्य षणमासान् मरणाम् दिशेत् ॥ श्र. सा. पृ ॥ २१

<sup>\*</sup>श्र तं. पृ. अ४--४७ तथा स रे श्ररिहदार प्र.

नहीं पढे और चन्द्रमा के ऊपर सीची दृष्टि रेख। रूप में नहीं पढे उस समय रिष्ट योग होता है। इस योग से तीन महीने के भीतर सृत्यु होती है। जैन निमित्त शास्त्र में सूर्य का आयात।कार में दर्शन होना और चन्द्रमा का। नाना अनिश्चित आकारों में दखलाई पड़ना छः महीने से पूर्व प्रकट होने वाले मरण चिन्हों में परिगणित किया गया है।

निकट मरण द्योतक चिन्ह

पमणेइ निसा दिखहं दिखहं रयगी हु जो पयंपेइ। तस्स लहुहोइ मरणं कि बहुणा इय वियण्पेहिं ॥४८॥ प्रभवति निशा दिवस दिवस रजनीं खलु य प्रजल्मित । तस्य लघु भवति मरण कि बहुनेति विकल्पै ॥ ५८॥

श्रर्थ यदि किसी व्यक्ति को दिन की रात और रात का दिन दिखलाई पड़े श्रीर वह वैसा ही कहे भी तो, उसकी मृत्यु निकट समभनी चाहिये, इसमें संदेह करने का स्थान ही कहा है?

विवेचन — शरीर शास्त्र का कथन है कि जब तक मन और इन्द्रियां अपनी अपनी नियत स्थित में रहती हैं तब तक व्यक्ति का मस्तिष्क समुचित कार्य करता है, लेकिन जिस समय इंद्रियों के संजालित करने वाने परमाणु विघटित होने लगते हैं उस समय मस्तिष्क शिक्त में निर्वलता आ जाती है और व्यक्ति अपने ज्ञान का विक्रत कप देखने लगता है। इस विकृति का विश्लेषण करते हुए मानसिक अवस्था के चिप्त, मूढ़, विचित्त, एकाम और निरुद्ध ये पांच मेद बतलाये हैं। जब तक शरीर और मन स्वस्थ और शुद्ध हैं तब तक व्यक्ति के मन की चिप्तावस्था या एकामावस्था रहती है। अभ्यासवश स्वस्थ और सदाचारी व्यक्ति एकामावस्था की पराकाष्ट्रा को प्राप्त कर निरुद्धावस्था को प्राप्त करता है। साधारण कोटि के जीवों की मृढ या चित्तावस्था ही रहती हैं। लेकिन जिस समय मरण निकट आ जाता है उस समय साधारण कोटि के विवेच की इंद्रिय शक्ति के कीण हो जाने के कारण विचित्त मान-सिक अवस्था प्रकट हो जाती है। और व्यक्ति को संसार के प्रार्थ सिक अवस्था प्रकट हो जाती है। स्थार व्यक्ति को संसार के प्रदार्थ

अमरूप में दिख नाई पड़ने लगते हैं। जो व्यक्ति विशेष झानवान् और चारित्रवान् हैं उन्हें इस प्रकार के अम द्यांतक रिष्ट नहीं मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उनकी इद्रियों की शक्ति अन्त समय तक यथार्थरूप में वर्तमान रहती है, इसलिये दिन की रात और रात का दिन दिखलाई पड़ना यह रिष्ट सर्वसाधारण जीवों की अपेदा से कहा है। और यह रिष्ट इतना प्रवल है कि इसके दिखलाई पडते ही दो—चार दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि मस्तिष्क में केन्द्रोभूत झान तन्तुओं के विघटित या शिथिल हो जाने पर इस शरीर में आतमा की स्थित कायम रहना उपयुक्त नही होता है। इयोंकि शरीर मंदिर का सबसे प्रधान और उपयोगी भाग मस्तिष्क ही है, श्रतः इसके विद्यत होने पर इस शरीर की स्थित संभव नहीं।

त्रायुर्वेद के शारीर स्थान में शारीर के विभिन्न अगों की वना-वट श्रीर उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए यतायागया है कि श्रांख कान श्रीर नाक ये तीन ऐसे श्राग हैं जिनके जर्जिरत होने पर शरीर-स्थिति का कायम रहना संभव नहीं। गत का दिन श्रीर दिन की रात यह स्थिति इन श्रंगों के जर्जिरत होने पर ही विखलाई पड़ती है। श्राचार्य दे प्रस्तुत गाथा में इसी तत्व को लेकर एक सुन्दर रिष्ट का निरूपण किया है।

तत्त्वण के मृत्यु चिन्ह

दिन्त्रसिही पजलन्तो न मुख्द पभगोइ सीयलो एको । सो मरइ तमि काले जइ रक्खइ तियसणाहो वि ५९॥ दिन्यशिखिन प्रज्वलन्त न जानाति प्रभणिन जीतल एव स म्रियते तस्मिन काले यदि रक्षति त्रिदशनाथोऽपि ॥ ५१॥

श्रर्थ — जो समकते हुए सूर्य का श्रातुभव नहीं करता, बिक उलटा उसे ठंडा बतलाता है, वह इन्द्र के द्वारा रक्षा किये जाने पर भी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।

## सात दिन की बायु के द्योतक चिन्ह

कुष्चस्सुंवरिम्मि जलं दीयंतं दिंगतयं च परिसुसइ । सो जीवइ सत्त्वदिशं किराहे सुक्किम्म विवरीए ॥ ६० ॥ क्चिस्पोपरि जलं दीयमानं दिनत्रयं च परिशुष्यति । स जीवति सप्त दिनानि कृष्णे शुलके विपरीतम् ॥ ६० ॥

श्रर्थ—जिसकी मृंडों पर पानी रखने से तीन दिन के श्रन्त तक स्वा जाता है वह सात दिन जीवित रहता है, यह रिष्ट प्रक्रिया रूप्ण पत्र की है। शुक्ल पक्ष में इससे विषरीत श्रर्थात् तीन दिन तक पानी के नहीं स्वाने पर सात दिन की श्रायु समक्षती चाहिये।

विवेचन-इस गाथा में 'दिशंतयं' के स्थान पर 'दिग्शंतयं' ऐसा भी पाठान्तर मिलता है। इस पाठान्तर को मान सेने पर इसका भर्थ इस प्रकार होगा कि जिसकी मुंखों पर पानी श्खने से सायद्वाल तक सुख जाता है वह सात दिन तक जीवित रहता है, ले कन यह प्रक्रिया सिर्फ दिन में आयु परीक्षण के लिये है। रात में भाग परीक्षण के लिये इसके विपरीत—मूं औं पर रात के आरंभ से ही पानी रखने पर प्रातःकाल तक न सखे तो सात दिन की श्राय समभनी चाहिये। उत्पर बाले ग्रर्थ की अपेका नीचे वाला यह अर्थ अधिक संगत मालुम पड़ता है। क्योंकि आयु परीक्षण के लिये तीन दिनतक मुंड्डों पर पानी रखना भस्वाभाविक-सा मालूम पड़ता है। रिशें के प्रतिपादक अन्य प्रन्थों में भी उपयेक आश्य के रिष्ट का कथन मिनता है। आयुर्वेद में रोगी की ऋसाध्य ऋवस्था में इस ढंग से भाय परीजा करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। वहां नख, लिंग और मुंबों पर पानी रखने का विधान है। एक स्थान पर रूप्ण और ग्रम्ल पदा की अपेसा से विभिन्न प्रकार से जल के चींटे देकर उनके सूखने और न सुखने से प्रायु का निर्लय किया गया है।

भरिक्या तंदुलाणं रज्भह क्रं (य) अंजली तस्स । ऊखे सहि सायुक्तां जह भन्तो होह सहु मच्यू ॥ ६१॥ भृत्वा तराडुलानां रथ्यते कूरं चाजिं तस्य। उन्नोऽधिक पूर्गा यदि भक्तो भवति लघु मृत्युः॥ ६१॥

- अर्थ-एक अञ्जली-चाँवल लेकर मात बनाया जाय, यदि पक जाने के अनन्तर भात उस अअर्जी परिसाम से कम या अधिक हो तो उसकी निकट मृत्यु समक्षती चाहिए।

भोश्रण-सयण-गेहे व हडं मिन्हित जस्स रिद्वाऊ। धावन्ति हु गहिएंग कुणिति गेहं व लहु मञ्चू ॥६२॥ भोजन शयन गृहेषु वृश्यि मुञ्चन्ति यस्य रिष्टायु । धावन्ति खलु गृहीतेन कुर्वन्ति गेह वा लघु मृत्यु ॥६२॥

श्रर्थ—यदि किनी के रसोई घर या शयन गृह में हड्डी रखी हो या हड्डी लेकर कोई भागता हुआ दिए गोचर हो तो वह व्यक्ति या उनके परिवार का कोई अन्य व्यक्ति भवश्य मृत्यु को मास होता है।

एक मास की भागु श्रवगत करने के रिष्ट श्रहिंमतिऊष सुत्तं चलणं मविऊष तेण संभाए । पुष्परिव पहायमविष ऊषे सुत्तम्मि जिय्इ मासिक्कं ॥६३॥ श्रामिमन्त्र्य सूत्रं चरण मापियत्वा तेन सन्यायाम् । पुनरिष प्रमातमानित ऊने सूत्रे जीवित मासैकम् ॥६३॥

श्रर्थ—मन्त्र श्रों हीं समो अग्हंतासं कमले-कमले विमले विमले उदरदेवि इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा, से सूत को मंत्रित कर उससे सायझाल में अपने सिर से लेकर पर तक नापा जाय श्रीर प्रातःकाल पुनः उसी सूत से सिर से पर तक नापा जाय, यहि प्रातःकाल नापने पर सूत खोटा हो तो वह व्यक्ति एक मास जीवित रहता है।

विवेचन-निमित्त शास्त्र में शेष आयु के परीक्षण के लिए अनेक नियम बतलाये हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसकी आयु की परीक्ता भी निम्न लिखित नियमों द्वारा की जा सकती है। मेगलवार्या शनिवार को तीन पाय जी लेकर जब व्यक्कि सोने लगे उस समय उपर्युक्त मंत्र का १०१ बार जप करके उस जी को ७ बार उस व्यक्ति के जपर घुमांचे कार उसे २१ बार मंत्रित किये जल में भीगने के लिए छोड़ दे। प्रातःकाल यदि जी का रंग पीला हो तो दो मासकी आयु, हरा हो तो एक मास की आयु, काला हो तो ५५ दिन की आयु खार लाल हो तो ७ दिन की आयु समसनी चाहिए। यदि जी का रंग जैसे का तैसा रहे तो अकाल मृत्यु का अभाव समसना चाहिए।

रोगी की आयु परीक्षा के नियमों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति आकाश में नाचते हुए ताराओं को इटते हुए देखे, मेघ रहित निरभ्न आकाश में मेघों का दर्शन करे, श्रून्य दिशाओं में चमकती हुई तलवारों का पर्शन करे, जिसे अपने आसपास भयानक वातावरण दिखलाई एंड, सुगन्धित पदार्थ दुर्गन्धित मालूम एंडे, पृथ्वी डोलती हुई मालूम हो और श्रूया, श्रासन तथा अपने व लों में अग्नि लगी हुई दिखलाई एंडे अथवा सिर्फ धुंआ ही निकलता हुआ दिखलाई एंडे तो वह व्यक्ति शीध मृत्यु को प्राप्त होता है। अद्भुतसागर में विभिन्न प्रकार के अद्भुतों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि प्रकृति का विकृत होना जिस रोगी को मालूम एंडे वह अधिक दिन जीवित नहीं रहता है।

निकट मृत्यु द्योतक मान्य चिन्ह

श्रासय-सिय-रत्त-पीया दसगा श्रमस्य श्रप्यणी श्रहवा। पेच्छइ दप्पश्रयंमि य लहुमरणं तस्स निहिद्दं ॥६४॥

श्रासित-सित-रक्त-पीतान् दशनानन्यस्यात्मनो ऽथना । परयति दर्पसे च लघुमरण तस्य निर्दिष्टम् ॥६४॥

मर्थ-यदि कोई व्यक्ति दर्पण में भारने या भ्रम्य व्यक्ति के दांतों को काका, सकेद, साल या पीते रंग का देखे तो उसकी निकट मृत्यु समझनी चाहिए। विवेचन—दांतों के रंग द्वारा अग्यत्र अआयु परीक्षा करने के नियमों का 'वर्णन करते हुए बताया है कि दांत खुरवरे आर अयंकर आवार के दिखलाई पड़ें और जीभ सफेद आरी या काले रंग की रिखलाई पड़ें अथवा जीभ में कांटे मालूम हों तो वह व्यक्ति निकट समय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के ओठ काले पढ जायं और नीचे का औठ अकारण ही ऊपर के ओठ से भारी मालूम पड़े तथा मुंह सफेद रंग का दिखलाई पड़े तो वह व्यक्ति जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के ऊपर के दांत अकारण ही नीले वर्ण के हो जायं तथा नीचे के ओठ का लाल भाग सफेद या नीला पड़ जाय तो निकर समय में ही उसकी मृत्यु समभनी चाहिये। दर्पण में अपन मुंह को देखने पर भुँह देढ़ा और विमिश्व वर्णों का दिखलाई पड़े तथा नाक माटी ओर टेडी मालूम पड़े तो निकट समय में हा मृत्यु समभनी चाहिये।

निकट मृत्यु द्योतक अन्य चिन्हों का निरूपए।

बी आए सिसिबिंबं णिश्रइ तिमंगं च सिंगपिरिहीणं। उवरम्मि धूमछायं श्रहखंड सो न जीवेइ । ६४॥ दितीयाया शशिबिम्ब परयति त्रिश्टङ्गं च श्रङ्गपरिहीनम्। उपरि धूमच्छायामहर्षग्रड स न जीवित ॥ ६५॥

श्रथं — शुक्कपदा की द्वितीया को यदि कोई चन्द्रमा के विम्व तीन कोण के साथ या बिना कोण के देखे या धूमिल दिखलाई पढ़ तो वह व्यक्कि दिन के कुछ ही ग्रंश तक जी वेत रहता है।

विवेचन निमित्त शास्त्र में इसी प्रकार के रिशें का कथन करते हुए बताया गया है कि जो व्यक्ति ×प्रतिपदा के चन्द्रमा का

> ×र्ग्ननेकेनेन्दुविलीनमभवा ऽप्यवःहमुखसर्ग्नम् । सम्पूर्णं चाभिनवं दृष्ट्वा यो जीवितारप्रस्थेत् ॥

एकश्वन्नभश्वतं वा विशीर्थं पूर्वभेव व प्रतिपशुदित वन्तं यः पश्यति स नश्यति ॥ मृग्मयीमिव य प.त्रीं कृष्णाम्बरममावताम् । आदित्ययीक्षते अन्न चन्दं एक श्रुंग बाला देखे, चन्द्रमा के उदित रहते पर भी उसका दर्शन म कर सके भार जो तपाये हुए सोने के समान वर्णवाला चन्द्रमा को देखे उसकी शीव मृत्यु होती है। भगवस्या भार पृथिमा के बिना मी जो सूर्य या चन्द्रमा प्रहल को देखे वह स्वस्थ अथवा रुग्ण होने पर शीव ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसे रात में सूर्य विस्व के दर्शन हो भार दिन में भवि निस्तेज मालूम पदे वह स्विम्व ही मृत्यु को प्राप्त होता है।

जो व्यक्ति सूर्य विम्ब को क्यर्थ चम्द्राकार देखता है चन्द्रमा के श्रृंगों के समानस्य का जिसे दर्शन नहीं होता है तथा जो सूर्य विम्ब में काले वर्ण के धन्नों या छिद्रों का दर्शन करता है, वह शीव ही मृत्यु का प्राप्त होता है। जिस मनुष्य को हन्द्र घनुष जल में दिखलाई पढ़े कीर जो इन्द्र धनुष को विकृत वर्ण का देखे वह शीव ही मृत्यु को प्राप्त करता है। चन्द्र विम्ब चौर सूर्य विम्ब को जो ब्राकाश से गिरते हुए देखे चौर दोनों में परस्पर युद्ध होते हुए देखे तो उसकी मृत्यु निकृष्ट समक्षती चाहिए।

एक मास की अवशेष भायु के रिष्ट

अहव मयंकविहीणं मिलिण चंदं च पुरिससारिच्छं। सो जिन्नड्र मासमेगं इय दिट्टं पुन्वस्रिहिं ॥६६॥ श्रयवा मृयाङ्कविहीन मिलिन चन्द्र च पुरुषसाद्धरयम्। स जीवित मासमेक इति दिष्ट पूर्वस्रिभिः ॥ ६६॥

श्चर्य-प्राचीन श्राचायों के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई चन्द्रमा को सृगचिन्ह से रहित, धूमिल श्रार पुरुषाकार में देखे तो वह एक मास जीवित रहता है।

वा स न जीवति ॥ अपर्वशि यदा परयेत् सूर्यचन्द्रमसोधेहम् । व्याधितो ऽव्याधितो वाऽपि तदन्त तस्य जीवितम् ॥ नक्तं सूर्यमसभ्यन्द्रमनग्रे धूममुहियतम् । आपि वा वा निष्प्रभ हष्ट्वा रात्री म ग्राम।दिशेत् ॥ व्याकृतीनि विवर्णनि विसंख्य पगतानि च । विनिमित्तानि पर्यान्त रूपास्यायुः स्त्रये नराः ॥ शकः नाप जले हष्ट्वा गगने वा द्विजोत्तमः । अविश्यमान समझ तृतीये वियते धुवम् ॥ ——अ. सा प्र ४२२-२३

विवेचन-आचार्य ने पदस्थ रिष्टों का निरूपण प्रधानमः चन्द्र बिन्व और सूर्य बिन्व के दर्शन द्वारा किया है। इसका मुख्य हेत्यह है कि चन्द्ररशिमयों ग्रीर सूर्य रश्मियों का संबंध नेत्र इन्द्रिय की रिमियों से है। शरीर शास्त्रियों ने आख़ों की बनावट का कथन करते हुए बताया है कि श्रांखें वास्तव में दो कमरा जैसी हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक लेन्स, एक ग्रन्धेरी कोटरी ग्रेश एक संवेदन शील पर्दा होता है। यदि इन केमरों में मांस की ऐसी समुचित व्यवग्था न हो कि जो ज्ञण्मर में ही लेन्स को समीप या दूर की दृष्टि के लिए ठीक कर सकें तो केमरे सम्यक् चित्र नहीं उतार सकेंगे। यदि नेत्र गोलकों को इधर उधर घुमाने वाली मांस पेशियां न होती तो इन यन्त्रों के होते हुए मी सिर को इधर-उधर घुमाकर भी कुछ नही देख सकते तथा इन पेशियो की कलों को चलाने धाले स्नायु चालक यन्त्रों के विगड़ जाते या कमजोर हो जाने पर पदार्थी का विषयं झान होता है। तात्पर्य यह है कि नेशों के पर्दें। पर बाहर के चित्र तो श्रंकित होते हैं किन्तु मस्तिष्क स्थित इप्टिकेन्द्र तक उनकी सचना नहीं पहुच पाती है अथवा सचना नाडी के विकृत होजाने से उन चित्रों की विपर्य सूचना मिलती है। चन्द्रमा श्रीर सूर्य बिम्ब के जो स्वाभाविक गुण, रूप, स्वभाव श्रीर कार्य बतलाये हैं, उतका विकृत भाव सूचना नाडियों की विकृति या शक्तिहानता के कारण ही ह ता है। जब तक नेत्रों के सेन्स, श्रम्धेरी कोटरी श्रीर संवेदनशील पर्दा ये तीनों ठीक रहते हैं और सूचना नाडी विकृत नहीं होती तब तक शरीर की स्थिति कायम रहती है, लेकिन जब सूचना नाडी कमजोर होने लगती है. तो आयु का की ए होना प्रारंभ हो जाता है। पदस्थ जितने भी रिष्ट कहें गये हैं उन सबमें सचना नाडी की शक्रि के हास का तारतस्य बनाया गया है । वर्तमान शरारविज्ञान में भी श्रायपरीक्षण की श्रनेक विधियां प्रचलित हैं पर उन सब विधियों का उद्देश्य श्रीरतष्क, सुषुरना श्रीर उनसे निकलनेवाले स्नाय सुत्री की शक्ति की परीक्षा करना ही है। जब तक व्यक्ति की सुबुम्ना, मस्तिष्क भौर स्चना वाहक स्नाय्स्त्र बलिष्ठ रहते हैं तब तक उसकी जीवन शक्ति कायम रहती है। पर इन तीनों की शक्ति के हास में मृत्यु अवश्याभावी होती है। आचार्य ने प्रस्तृत गांधा में इसी बेबानिक मणाली द्वारा उपयक्त रिष्ट का कथन किया है।

पदस्य रिष्टों का उपसंदार श्वार क्रमस्य रिष्टों के वर्णन की मितका एवं विहं तु भिजयं रिहं पुष्ट्यागमासुसारेण । सुप्यत्थ तिसुखिज्ज इण्टिं क्रवस्थवररिहं ॥ ६७ ॥ एवंविध तु भिणत रिष्ट पूर्वागमानुसारेस । सुप्रदस्थ निश्चयतामिदानीं क्रपस्थवररिष्ट ॥ ६७ ॥

मर्थ-पदस्थ रिधों का बाह्य वस्तु संबंधी शकुन स्वक घटनाम्रों का प्राचीन भागम प्रन्थों के मनुसार इस प्रकार कथन किया गया, सब कपस्थक्ष सम्बंधी रिधों का वर्षन सुनिये।

रूपस्थ रिष्टों का सञ्चा

दीसेइ जत्थ रूवं रूवतथं तंतु भएखए रिट्टं।
तं पि हु अणयभेयं किइज्जमाणं निसामह ॥ ६८ ॥
इत्यते यत्र क्रूपं रूपस्य नच् भएयते रिष्ट ॥
तदपि खल्यनेकभेद कथ्यमान निशामयन ॥ ६०॥

क्रथ-जहां रूप विखलाया जाय वहां रूपस्थ रिष्ट कहा जाता है यह रूपस्थ रिष्ट क्रमेक प्रकार का होता है, इसक्रा झव कथन किया जा रहा है प्यान देकर सुनिये।

रूपस्थ रिष्ट के मेद

छायापुरिसं सुपिणं पञ्चक्रसं तह य लिंगणिहिंह । पण्हगय पुणभिणयं रिहं रिद्वागमनेहिं ॥ ६९ ॥ छायापुरुष स्वप्नः प्रत्यसं तथा च लिगनिर्दिष्टम् । प्रश्नगत पूर्नभणित रिष्ट रिष्टायमहैः ॥ ६२ ॥

मर्थ-छायापुरुष, स्वय्नदर्शन, प्रत्यक्ष, धनुमानजन्य, भीर मर्न के द्वारा रिष्ट हो उसे रिष्टविकानवेत्ता रिष्ट ही कहते हैं।

रूपस्य रिष्ट को देखने की विधि

पक्खालिऊमा देहं सिद्धवच्छादीहि भूसिओ सम्मं। एगंतिम्म णियच्छउ छाया मंतेवि णियअंगं॥ ७०॥

## रिष्टसमुच्चय

प्रकाल्य देहं सितवस्त्रादिभिर्भूषितः सम्यक्। एकान्ते परयतु क्राया मन्त्रयित्वा निजांगम्॥ ७०॥

श्रथं —स्नान कर स्वच्छ श्रार सफेद वस्त्रों से सुसिन्जित ही अपने शरीर को निम्न मंत्र से मंत्रित कर एकान्त स्थान में श्रपनी छाया का दर्शन करे।

ऊँ हीं रक्ते २ रक्तित्रिये सिंहमस्तकसमारूढे क्ष्मांडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्यां कुरु २ हीं स्वाहा ॥

इय मंतिश्व सन्वंगो मंती जोएउ तत्थवरछाया ।

सुहदियहे दुन्वण्हे जलहर-पविषेश परिहीसो ॥ ७१ ॥

इति भन्त्रियता सर्वाङ्ग मन्त्री पश्यतु तत्र वरम्छाया ।

शुभ दिवसे पूर्विक्वे जलवर-पवनेन परिहीन ॥ ७१ ॥

श्रर्थ—"श्रों हीं रक्ते-रक्ते रक्तिये सिंहमस्तकसमारूढे कूष्माडी देवि मम शरीरे श्रवतर २ छायां सत्या कुरु कुछ हीं स्वाहा' इस मंत्र से श्रपने शरीर को मंत्रित कर शुभ दिन—सोमवार, बुधवार, गुरुवार,श्रीर शुक्रवार के पूर्वान्ह दोपहर के पहले के समय में बायु श्रीर मेघ रहित श्राकाश के होने पर

समसुद्धभूमिएसे जल-तुस-अंगार-चम्मपरिही से । इत्थरच्छायारिहए तित्थरससुद्धीए जोएह ॥ ७२ ॥ समशुद्धभूमिदेशे जल-तुष अगार धर्म परिहीने । इतरच्छायारिहते त्रिकरसशुद्धया परयत ॥ ७२ ॥

श्रथ-मन, वचन, श्रोर क्राय की शुद्धता के साथ समतल श्रीर पवित्र जल, भुसा, कोयला, चमड़ा या श्रम्य किसी प्रकार की छाया से रहित भूषृष्ठ पर छाया का दर्शन करे।

खायां के मैद

णियकाया परछाया छायापुरिसं च तिविह्छाया वि । सायन्त्रा सा पयडा जहागमं जिन्तिमप्येस ॥ ७३ ॥ श्रायु का श्रान किया जा सकता है। यह प्रक्रिया यह है कि रोगी श्रापनी छाया को श्रापने हाथों से नाप कर शंगुलातमक बनाले। जितने शंगुल छाया हो उसमें १४ जोडकर २१ का भाग दे। सम रोष में हो दिन की श्रायु और विषम शेष में श्राधिक दिन की श्रायु समभानी चाहिये। उदाहरण—सोमशर्मा नामक व्यक्ति की प्रातः काल ६ बजे की छाया २॥ हाथ है। २॥ हाथ, इसके शंगुल बनाये नो = ५×६३ =६०० शंगुल छाया हुई ६०+१४=७४-२१=२ लिंह्य श्रीर शेष १३ श्राये। यहां शेष की संख्या विषम राशि है सतः दो दिन तक रोगी की मृत्यु नहीं होगी।

तत्काल रोगी की मृत्यु परीका के लिये केवल दाहिने पांच की श्रंगुलात्मक छाया लेकर उसे तीन से गुणाकर ७ जोड़ देना चाहिये इस योगफलवाली राशि में १३ का भाग देने से समसंख्यक लिध श्रोर शेष दोनों ही श्रावें तो रोगी की तत्काल मृत्यु—एक दो दिन में नमभती चाहिये। यदि सम राशि लिध्य श्रोर विषम राशि शेष श्रावें तो ४ दिन श्रायु एवं इससे विपरीत शेष श्रीर लिध्य श्रावें तो रोगी चंगा हो जात। है।

जेन ज्योतिय में छाया द्वारा रोगी की आयु को झात करने की एक मनोरंजक विधि यह भी पाई जाती है कि रोगी के मुख में १२ अंगुल की सींक लगाकर "ओं हीं समे—समे रक्षियों सिंहमस्तक समारू कूष्माएडी देवि मम शरीरे अवतर अवनर छायां सत्यां कुछ कुछ हीं स्वाहा"। इस मंत्र को २२ बार जय कर रात को दीपक के प्रकाश में उस सींक की छाया अंगुलारमक लेनी चाहिए, जितनी छाया अने उमे १३ से गुणा कर ४ का भाग देना चाहिए। भाग देने पर समलिय और शेष १, २, ३, और ० आवे तो चार दिन की शेष आयु और विषयलिय और शेष २, ४ आवे तो २ दिन की आयु तथा विपरीन शेष और लाज्य में रोगी का चंगा होना फल समझना चाहिए।

खाया द्वारा एक दिन शेष आयु को जात करने की विधि अस्स न पिन्छइ छाया मंती वि य संणियच्छमाणो नि । तस्स इवइ बरजीयं एगदिणं किं वियप्पेण ॥ ७७ ॥ यस्य न परयति छाया मन्त्र्यपि च संपरयन्ति । तस्य भवति वरजीवमेकदिनं किं विकल्पेन ॥ ७७ ॥ भर्थ-इसमें सन्देह या विकल्प का कोई स्थान नहीं कि बदि रोगी "पुरुष उपर्युक्त मंत्र का जाप कर छ। या पर दृष्टि रखते हुए भी उसे न देख सके तो उसका स्थूल जीवन एक दिन का समसना चाहिए।

छाया द्वारा तत्काल मृत्यु के चिन्ह वसह-करि-काय-रासह-महिसो हयजे (हिं य) विविहरू वेहिं। जो पिच्छह णिअछाया लहुमरणं तस्स जाणेह।। ७८।। वृत्रम-करि-काक-रासम-महिष-हयजैश्व विविधरूपै.।

य पश्यति निजन्छ।या लवु मरण तस्य जानीत ॥७८॥

अर्थ-पित कोई व्यक्ति आनी खया को बैल, हाथी, कीवा, सभा, मैं ना, और घोडा इत्यादि अनेक रूपों में देखता है तो उसका तत्काल मरण जानना चाहिए।

विवेचन-कन्य प्रन्थों× में छाया की परीक्षा उसके रूप प्राकार और लम्बाई श्रादि के द्वारा की गई है। यदि रोगी श्रपनी छाया के रूप श्राकार और लम्बाई इन तीनों को ही विकृत श्रवस्था में देखता है तो उसकी निकट मृत्यु सममती चाहिये। नेवला, कुत्ता, हरिया, श्रीर सिंह के श्राकार छाया दिखलाई पढे तो तीन दिन में मृत्यु सममती चाहिये। छ या का हरा रूप दिखलाई पढ़े तो दो दिन, नीला रूप दिखलाई पडे तो तीन दिन, काला दिखलाई पडे तो एक दिन और विचित्र वर्ण भिश्रित रूप दिखलाई पडे तो १० घंटे श्रवशेष जीवन सममता चाहिये। यदि श्रपने श्ररीर प्रमाण से दिन के दस बजे के पूर्व छोटी छाया मालूम हो श्रीर दस बजे के बाद से लेकर दिन के दो बजे तक श्ररीर प्रमाण से वडी छाया झात हो तो निकट मृत्यु सममती चाहिये।

×श्रथापि यत्र छिद्र इवादित्यो दृश्यते रथनाभिरिवाभिष्यायेत छिद्रां वा खायां पश्येतद्प्येवभेव विद्यात्। श्रथाग्यादशें वोदके वा जिह्नाशिरसं वा शिरसं वात्मानं पश्येद्विपर्यस्ते व दृश्येते वा कन्याके जिह्नान वा दृश्येयातां तद्प्येदभेव विद्यात्। न्याः श्र ३, २, ४ पृ १३४, सम्धानेन प्रमायोन वर्गेन प्रभया तथा। छाया विवर्तते यस्य स्वस्थोऽपि भेत एव स ॥ संस्थानयाकृतिकेया सुषमा विषमा च सा। मध्यमत्यै महच्चोक्तं प्रमाया त्रिविधं नृणाम्। प्रतिप्रमाख संस्थाना जलादशीतपादिषु। क्षाया या सा प्रतिच्छाया वर्षा प्रभाध्या॥ -व. चं इ. ४-८-६

निजच्छाया परच्छाया छायापुरुषश्च त्रिविधच्छाया ऽपि । बातच्या सा प्रकटा यथागमं निर्विकल्पेन ॥ ७३॥

श्रथं निश्चय ही पूर्व शालों के श्रनुसार खाया तीन प्रकार की मानी गई है। एक श्रपनी द्वाया, दूसरी श्रन्थ की छाया श्रीर तीसरी खाया-पुरुष की छाया।

निजच्छाया का लच्च

जा नरशरीर द्वाया बोइज्जइ तत्थ इयविहाखेख ! सा भिष्या णित्रकाया खियमा सत्थत्थ दिरसीहि । ७४ ॥ या नरशरीरच्छाया दश्यते तत्रेदिविधानेन । सा भिणता निजच्छाया नियमेन शास्त्रार्थदर्शिमि ॥ ७४ ॥

श्रर्थ--शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानने वालों के द्वारा वह छाणा नियमत निजन्छाया कही गई है, जो इस प्रकार, से विखलाई पडे।

जइ आउरो ण पिच्छई खियछाया तत्थ संठिश्रो स्एं । ता जीवइ दह दियहे इय मखियं सयलदिरसीहिं ॥७५॥ यद्यातुरो न पश्यति निजच्छाया तत्र संस्थितो नूनं । तर्हि जीवति दश दिवसानीति भखित सकलदिशिभेः ॥७५॥

श्रर्थ—सर्व दृष्टाओं के द्वारा यह कहा गया है कि यदि कोई रुग्ण व्यक्ति जो वहां खड़ा हो अपनी छाया न देखे तो निश्चय से इस दिन जीवित रहता है।

विश्वेचन - अपनी या अन्य की छाया का अन करने की प्रक्रिया यह भी बताई गई कि द्र्पेण या कजलाशय में छाया देखनी खाहिये। चांदनी और सूर्य या दीपक्र के प्रकाश में भी छाया का दर्शन किया

#हण्य्यां यस्य विज्ञः,नीयात्पत्ररूपा कुमारिकाम् प्रतिच्छायामयीमच्छा नैनमिच्छे चिकित्सपुम् ॥ उपोरस्नायामातपे दी सिल्लादर्शयोरपि । अज्ञेषु विकृता यस्य इ.या प्रेतस्त्येव स ॥ जिला भिनाकुला झाया हीना वाप्यिकितापि वा । नष्टा तन्वी द्विना ज्वाया विशिरा विस्तृता च या ॥ एताश्रान्याश्व याः कार्थ्य-प्रतिष्काया विगहिता । सर्वा मुमूर्षता क्या न चेल्लच्यनिमित्तनाः ॥ जा सकता है। आयुर्वेद में काया के द्वारा रोगी की आयु परीका का विधान विस्तृत रूप से किया गया है। यदि किसी को विक्त, ढेढी, छिन्न भिन्न, छोटी, वडी और अदर्शनीय अपनी छाया दिखलाई पडे तो निकट मृत्यु सममनी चाहिये। जब तक छाया का सांग्रेगांग सीम्य दर्शन होता रहे तब तक आयु शेष सममनी चाहिये। ज्योतिष शास्त्र में आयु-झान का निरूपण करते हुए संहिता अन्थों में छायादर्शन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस शास्त्र में छाया को अपने परों द्वारा नाप कर गणित किया द्वारा आयुरोष का झान किया गया है। प्रक्रिया इस प्रकार है कि स्पोद्य से लेक्कर मध्याह काल तक अपनी छाया को अपने परों से नाप कर जितने पर प्रमास छाया हो उसमें ४ छार जोड़कर ३ का भाग देना चाहिये। यदि भाग देनेपर शेष सम राशि आवे तो मृत्यु और विषम राशि आवे नो जीवन शेष समभना चाहिए।

द्वाया दर्शन द्वारा दो दिन शेष त्रायु के चिन्ह दो च्छाया हु णियच्छइ दोण्णि दिणे होइ तस्स वरजीयं । अद्बच्छायं पिच्छइ तस्स निजालेह दो दियहं ॥ ७६ ॥ दे छाये खलु पश्यति दे दिने भन्नति तस्य वर्जीनम् । अर्थच्छाया पश्यति तस्य विजानीत दे। दिनसौ ॥ ७६ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपनी छाया को दो रूपों में देखता है वह दो दिन जीवित रहता है और जो आधी छाया का दर्शन करता है वह भी दो दिन जीवित रहता है।

विवेचन छाया द्वारा दिन की शेष श्रयुको झात करने की निम्न प्रक्रिया वडी सुन्दर है, इसके द्वारा सरस्ता से दो दिन की

तो पिट्टीए सूरं कार्ड सूरोदए चिय मुनिउंग । स-पराउनिच्छ्यकए नियछांय [ ग्रां ] पलीएजा ॥ जइ संपुरुण पासित आवरस ता ग्रास्थ मच्चुभयं । अइ नियई क्रमसुन्न ता जीवेई ( य ) वरसितग ॥ —सं रंगा २४४-४४

स्योदयस्यो सूर्य पृष्टे कृत्वा तत सुधी । स्वपरायुर्विशिश्चेतुं निजच्छायां विलोकयेत् ॥ सनया विद्ययाष्टाप्रशतवारं विलोचते । स्वच्छायां चानिसंख्याकं पृष्ठे कृत्वश्व्योदये ॥ परच्छायां परकृते स्वच्छाया स्वकृते पुन सम्यक् तत् कृतपूजः सजप्रकृते विलोकयेत् ॥ ——यो. शा प्र ४, श्लोक २९९, २९६, २९६

मह पिच्छइ णिम्नछाय महोग्रहं च निक्खितं। तस्स लहु होइ मरणं खिदिट्टं संत्यदत्तेहिं ॥७६॥ अब परयति निजच्छापामजोमुखां पराडमुखा च निचिप्ताम्। तस्य लबु भवति मरण निर्दिष्ट शास्त्रविद्धिः॥ ७६॥

श्रथं शास्त्रों के शाताओं का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी छाय को नीचे की भोर मुख किये, पीछे की भोर धूमते हुए या श्रव्यवस्थित रूप में देखता है तो उसका मरख सममता चाहिए।

विषेचन-छायागणित के श्रतुमार मृत्यु जानने की विधि इस प्रकार है कि अधोमुख छाया प्रात-काल ७ वजे जिनने द्वाथ की दिखलाई पड़े उसे ११ में गुणा कर फल में ४ का भाग देने से जो लिध्य आवे उतने ही दिन या घडी प्रमाण शेष आयु समभानी चाहिए। दोपहर के ३ बजे अधोमुख या पराक्रमुख खाया जितने हाथ की हो, उसे तीन स्थानों में स्थापित कर क्रमशः ४, ३ भीर २ से गुणा करना चाहिए। प्रथम गुणनफल की राशि में ७ का भाग देने पर जो लब्धि आबे उसे द्वितीय गुगानफत की राशि में ओ इ देना चाहिये। इस योग क्रम वाली राशि में ४ का भाग देने से जो लब्धि ऋषे उसे तृतीय गुणनफल की राशि में जोड़ देना चाहिये। इस योग फन की राशि में ६ जीड़ कर मसे भाग देने पर सम शेष आवे तो तत्काल मृत्यु क्रोर विषम शेष कावे तो तीन चार विन में मृत्यु समभानी चाहिए । विकृत छाया दिखलाई पड़ने पर निश्चित मृत्यु समय बात करने की बिधि यह है कि सायद्वाल स्योस्त के कुछ पूर्व छाया को अपने हाथ से नाप कर जितने हाथ प्रमास हो उसे ६ से गुसा कर गुसनफल में चार जोड़ देना चाडिए। इस योग फल की राशि में ५ का भाग देने पर जितनी लब्बि साबे उतने ही दिन प्रमास या घटी प्रमास शेष ग्राय सममती चाहिए। चञ्चल छाया कुछ समय पहले देखने पर वही भार कुछ समय बाद देखने पर ब्रोटी छाया दिखलाई पड़े तो दोनों समयों की छाया की हाथ से नापकर योग कर लेना चाहिए। इस योग फ़ल की राशि में ४ जो इ कर द से माग देना चाहिए। भाग

फल की जितनी राशि भावे उतनी ही घटी प्रमाण शेष आयु समभनी चाहिए। अन्यबस्थित छाया में निश्चित मृत्यु भात करने की एक विधि यह भी है कि स्यादिय मध्यान्ह काल और स्यांस्त के समय केवल दाहिने हाथ और वाये पैर की छाया को हेकर प्रथक् प्रथक् लिख लेना चाहिए। तीनों समय की हाथ वाली छाया में २ जोड़ कर उसे भाग देना चाहिए और पैरवाली छाया में २ से गुणाकर ३ का भाग देना चाहिए। दोनों स्थानों की लब्ध को जोड़ देने पर जो योगक्रल हो, उतने ही दिन प्रमाण या घटिका प्रमाण शेष आयु समभनी चाहिये।

खाया द्वारा लघु मरण ज्ञान करने की श्रान्य दिधि

धूमंत पजलतं छायाविबं शियच्छए जो हु । तह य कवंधं यिच्छइ लहु मरणं तस्स णियमेशा ।। ८०॥

भूमायत्त प्रज्वलन्त छ्रायात्रिम्ब पश्यति य. खलु । तथा च कत्रन्थ प्रेक्तते लघु मरण तस्य नियमेन ॥ ८०॥

श्रर्थ-यदि कोई व्यक्ति श्रपनी छ।या को छुँप से श्राच्छ।दित. श्रुग्नि से प्रज्विति श्रीर विना सिर के केवल छाया का धड़ ही देखता है तो उसका नियम से जल्दी ही मरण समसना चाहिये।

तीन, चार, पाच श्रीर छ दिन के भीतर मृत्यु कोतक छाया चिन्ह
नीला पीया किएहा श्रह रचा जो णिश्रच्छए छाया।
दियहतयं च चउकं पर्यां च छरत्तियं तस्स ।। ८१।।
नीला पीतां कृष्णामध रक्षा य प्रयनि छाया।

रिवसत्रयं च चतुष्क पञ्चकं च षड्।त्रिक तस्य ॥ ⊏१॥

अर्थ-यदि कोई ज्यक्ति अपनी छाया को नीसी, पीसी, कासी, और सास देखता है तो वह क्रमशः तीन, चार, पांच और छः दिन रात तक जीवित रहता है। विवेचन-जिस ×व्यक्ति को अपनी छाया दिखलाई नहीं पड़ती है वह दस दिन और जिसे अपनी दो छायाएँ दिखलाई पड़ती हैं वह दो दिन जीवित रहता है। छिन्न-भिन्न, आकुल, हीन या अधिक, विभक्त, मस्तक ग्रन्थ, विस्तृत और प्रतिच्छाया रहित छाया मुमूर्षु—मरणासन्न व्यक्ति को दिखलाई पड़ती है।

जिस व्यक्तिको छाया दर्शन में अपने शरीर की कान्ति बिपरीत दिखलाई पडे और जिसे छाया में नीचे का ओठ उत्पर को फैला हुआ दिखलाई दे, जिसके दोनों ओठ जामुन की तरह काले वर्ष के दिखलाई पडे तथा ओठों के मध्य भाग की छाया विकृत दिख-लाई दे, वह १० दिन के भीतर मृन्यु को प्राप्त करता है।

जिसकी जीम काली निश्चल, श्रवित्तस, मोटी, कर्कश श्रीर विकृत हो तथा जीभ की छाया दिखलाई नहीं पढती हो श्रयवा जिहा की छाया बीच में फ़टी टूटी मालूम होती हो वह शीश मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रोगी व्यक्ति सोने समय इघर-उघर पैर फटक़ारे तथा जिसके हाथ पैर ठंडे हो गये हों श्रीर श्वास रुक गई हो श्रथवा काक की तरह श्वास चलती हो, उसकी शीध मृत्यु सममनी चाहिये। ऐसे व्यक्ति की छाया द्वारा मृत्यु हात

×खाया जस्य न दीसित वियास तज्जीवयं दस दिसासि । खायादुग च दीमित जह ता दो चेव दिवसासि "महिगयसुद्दाऽसुद्दकए नेमित्ती निप्पकंप्यमप्पासं थ रंतो थिरचित्तो छायापुरिसं निरूवेजा " तत्थ ज्वह ता तमक्खयसक्वंग पेसए तया कुरूलं । तप्पायस पुरा जह भदंसस ता विदेशममो ॥ उरूस जुने रोगं गुज़के उ विसासस पिया नूर्ण । उपरे भ्रत्यविसासो हियए मच्चू भदीसंतो ॥ दक्खियान वामभुभ भदंग्रो उ जासाहि भाय-सुयनासो । सीसे उ भदीसते छम्मासे उ भवे मर्सा ।

द्विचा ऽद्वला छाया हीना वाप्यधिका ऽपिवा । नष्टतन्वी द्विचा विका विशरा विश्तृता च य ॥ एताश्वान्यांच याः क्वाश्वितत् प्रतिच्छाया विगर्हिता । सर्वा सुमूर्षुता हेया न चेल्लच्य निमित्तजा ॥ कृष्णास्यावच्छ्वविच्छाय वर्गमासान्य-त्युलच्याम् । स्यामा लोहितका नीला पीतिका बापि देहिनाम् । समिद्रवति यं छाया स पराष्ट्ररसेशयम् ॥ —श्व. सा पृ ४४४ करने की विधि यह है कि रात को दर्पण में नाक का जितने अंगुल का प्रतिविभ्य दिखलाई दे, उसे सात-से गुणा कर तीन का भाग देने पर जो सन्धि शांचे उतने ही दिन या घटी प्रभाण शांयु सम-मनी चाहिये।

प्रीक स्पोतिय में छाया पथ के दर्शन द्वारा सृत्यु चिन्हों का वर्णन किया गया है। वे लोग छाया पथ को गेलांकिसयन् अर्थात् दुग्ध वर्तम बतलाते हैं हैं। जिसे यह छायापथ सम या नील वर्ण का दिखलाई पडे उसकी मृत्यु १० दिन में, जिसे काला दिखलाई पडे उसकी दिन में, पीला दिखनाई पडे उसकी ४ दिन में, और जिसे अनेक वर्ण मिश्रिन दिखलाई पडे उसकी २ दिन में सृत्यु होती है। प्राचीन प्रीक ज्योनिय में इस छाया पथ के दर्शन के कारण का निरूपण करते हुए यतलाया है कि जुनोरेबी, जो छाया पथ की अधिष्ठ त्री है प्रत्येक व्यक्ति को उसके शुभाग्रम इत्यों के अबुसार भविष्य की सूचना देती है।

आधुनिक वैद्यानिकों ने छाया पथ का दूसरा नाम नीहारिका बतलाया है। उनका मत है कि मेघ श्रून्य रात्रि में आकाश में असंख्य तारिका पंक्ति के साथ उत्तर से दक्षिण दिशा तक विस्तृत शुक्र वर्ण का कुहरा जै । पदार्थ दिखलाई पड़ता है, यही छाय!-पथ है। इसके विद्युत दर्शन से दर्शक केन्द्र की काम हीनता का आभास मिलता है। जब मस्तिष्क संचालन यत्र में दिलाई आ जाय उस समय जीवन शक्ति का हास समक्तना चाहिए। श्रीक ज्योतिष में छाया पथ के निरीक्षण द्वारा जो अरिष्ठ दर्शन की प्रणाली बताई गई है उसके मूल में यही रहस्य है।

भारतीय ज्योतिय और वैद्यक शास्त्र में झाया दर्शन द्वारा मृत्यु को झात करने की श्रमें विधियाँ प्रचलित हैं। विकृत झाया दशन के श्रतिरिक्ष निमित्त ज्ञान में झाया के गणित द्वारा भी मृत्यु समय को झात किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में तो प्रधान कप से प्रह चाल और श्रह-स्थिति द्वारा ही आयु सम्बंधी रिप्टों का निक्षणण किया गया है। प्रह स्थिति द्वारा बच्चे के जनम सण में ही आयु का झान किया जा सकता है। श्वाया द्वारा एक दिन की श्रायु कात करने की विधि जो णियद्धापानिनं कड्डिज्जंतं गिएइ पुग्सिहिं। कसखेहिं तस्साऊ एगदिणं होइ णिन्मंतं ॥८२॥ थो निजच्छायाजिम्ब कृत्यमान परयि पुरुषे । कृष्णस्तस्यायुरेकदिनं भवति निर्भान्तम् ॥≈२॥

श्रर्थ-यदि कोई व्यक्ति श्रपनी खाया को काले मनुष्यों द्वारा काटते हुए देखे तो तिस्लन्देह उसका जीवन एक दिन का समभाग चाहिये।

छाया द्वारा सात दिन की श्रायु जात करने की विधि
सर-सूल-सन्वलेहिं य कोंत-खाराय छुरिआभि कं वा ।
छिकं खरगाईहिं अ कच्छुण्णं धुग्गराईहिं ॥८३॥
सो जियइ सत्त दियहा छायाविं ठियच्छए खूणं ।
रोवंतं जो पिच्छइ लहु मरणं तस्स णिहिट्टं ॥८४॥
शर-शल-सर्वलाभिश्व कुन्त-नाराच-च्छुरिभिभिन वा ।
छिक खङ्गदिभिच कृतचूणं मुद्ररादिभि ॥८३॥
स जीवति सप्तदिवसारछायाविम्ब प्रयति नूनम् ।
रदन्त यः प्रेखते लघु मरण तस्य निर्दिष्टम् ॥८४॥

शर्थ—कोई व्यक्ति श्रपनी छाया को तीर, भाला, बर्छी धीर छुरे से दुकड़े किये जाते हुए देखे या श्रपनी छाया को तलवार से विद्ध किये जाते हुए देखे श्रधवा मुद्गर—मोगरे के द्वारा छावा को कूदते हुए देखे तो यह व्यक्ति सात्र दिन जीवित रहता है। भीर यदि कोई व्यक्ति श्रपनी छाया को रोते हुए देखे तो उसका निकट मरश्च समभना चाहिये।

विवेचन यदि कोई व्यक्ति भ्रापनी छाया को पूर्व दिशा की भोर से तीर, भाला, बर्छी भीर छुरे द्वारा दुकडे करते हुए काले मनुष्य को देखे तो उसका ४ दिन जीवन, दक्षिण दिशा की भोर से दुकडे करते हुए देखे तो ४ दिन जीवन पश्चिम दिशा की भोर से दुकडे करते हुए देखे तो ७ दिन जीवन और उत्तर दिशा की और दुकडें करते हुए देखे तो ११ दिन जीवन शेष समभना चाहिये। तलवार का वार छाया के ऊपर आग्नेय कीए से किया जाता हुआ दिखलाई पढ़े तो २ दिन में मृत्यु, बायब्य कीए से किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु, नैऋत्य कीए से किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु एवं ऐक्षान कोए से बार किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ६ दिन में मृत्यु एवं ऐक्षान कोए से बार किया जाता हुआ दिखलाई एडे तो ७ दिन में मृत्यु समभनी चाहिये।

निजच्छाया दर्शन का उपमंहार

इदि भीणया णियछाया परछाया वि स्व हवेइ णियरू । किंतु विसेसो दीसह जो सिट्ठो सत्थइचेहिं ॥ ८४ ॥ इति भणिता निजन्छाया परच्छाया ऽपि च भवति निजन्त्पा । किन्तु विशेषो दश्यते य शिष्ट शास्त्रविद्भिः ॥ ८५ ॥

श्रर्थ - इस प्रकार निजच्छाया दर्शन श्रीर उसके फलाफल का वर्णन किया है। परच्छाया दर्शन का फल भी निजच्छाया दर्शन के समान ही समसना चाहिये किन्तु शास्त्र के मर्मझों ने जो प्रधान विशेषताएं बतलाई हैं, उनका वर्णन किया जाता है।

विवेचन—भारतीय वैद्यक श्रीर ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न वस्तुओं के लाया-दर्शन द्वारा सृत्यु विण्हों का वर्णन करते समय पंच महाभूतों की लाया का वर्णन किया है। शाकाश की लाया निर्मल, नीलवर्ण, स्निग्ध और प्रभायुक्त, वायु की लाया सदम, अहल वर्ण और निष्मभ, जल की लाया निर्मल, वैद्वर्य के सदस मीलवर्ण और सुस्निग्ध, अग्नि की लाया विश्वद्ध, रक्तवर्ण, उज्ज्वल, श्रीर रमणीय एवं पृथ्वी की लाया स्थिर, स्निग्ध, श्याम और श्वेत वर्ण की बताई गई है। इन पांचों प्रकार की लायाओं में वायु की लाया श्रीनष्टकर तथा मृत्यु द्योतक है। लेकिन ये पांचों लाश सभी प्राण्यों को दिखलाई नहीं देतीं। जिन व्यक्तियों की शुद्ध श्रात्मा है, जिनका चारित्र श्रीर हान ऊँचे दर्ज का है वे इन पांचों भूतों की स्ट्रम लाया का दर्शन कर ला मास पहले से श्राप्त मृत्यु-लभय को ज्ञात कर होते हैं। साधारण कोटि के व्यक्ति स्नु-लभय को ज्ञात कर होते हैं। साधारण कोटि के व्यक्ति इन पञ्चमहामूतों की प्रथक-प्रथक लाया को न देश इनके समुद्राय

से उत्पन्न हुई छाया का दर्शन करते हैं क्योंकि साधारण ग्रिक स्थूल पञ्चभूतात्मक पदार्थ की छाया का दर्शन करने में ही असमर्थ हो सकते हैं।

आचार्य ने इस स्थूक्षपंच भूतात्मक छाया के ही निक्क छाया-भवने शरीर की छाया, परच्छाया-भन्य व्यक्ति या अन्य पदार्थे। की छाया के दर्शन द्वारा ही मृत्यु चिन्हों का वर्शन किया है। भादिपुराण, कालावली, मार्करहेरापुराण, लिक्कपुराण, ब्रह्मातचपुराण, मयूरचित्र, चसन्तराग शकुन, इरिवश पुराण, पद्मपुराण आदि प्रत्यों में कह स्थलों पर निजच्छाया दर्शन का सुन्दर कथन किया गया है। उपर्युक्त प्रन्थों में दो-चार स्थलों पर शरीर की छाया के गणित का भी कथन किया गया है। जैन उथीतिष के प्रन्थ केवल भान होरा में छाया गणित द्वारा मृत्यु भात करने की भनेक विधियां वसलाई गई हैं। नीचे यक सरस विधि दी जा रही है।

रिव या मगलवार को प्रातः काल स्योंद्य के समय में २१ वार एमोकार मंत्र पढ़कर अपनी छाया को हाथों से नाप ले। कितने हाथ प्रमाण छाया आत्रे उसे लिख ले। इसी प्रकार शनिवार को प्रातः काल भी अपनी छाया का हस्तात्मक प्रमाण झात करले इन दोनों दिनों की छाया को जोड़ कर १० से गुएत करे, इस गुएन फल में ३ वा भाग देने से सम शेष में यह वर्ष निर्धिन्न और विषम शेष में उसी वर्ष मृत्यु होगी, ऐसा समभाना चाहिये। इस विधि में इतनी विशेषता समभानी चाहिये कि जिस मास की जिस तिथि में व्यक्ति का जन्म हुआ हो उस मास की उस तिथि के आस पास पड़ने वाले रिव य भीमवार को अपनी छाया होगी चाहिये। यह विधि एक प्रकार से अपनी छाया हारा वर्ष फल आत करने का साधन है।

परच्छाया दर्शन की विधि

आहरूनो हि जुनाणो इत्साहियमासनिकाओ सूणं। पनसालानिय देहं सेविज्जह सेय गन्धेमा ॥८६॥ अतिरूपो हि युनोनाधिकमानवर्जितो नूनम्। प्रसाल्य देहं .िष्यते स्वेतसन्थेन ॥ ८६॥ मर्थ-एक म्रत्यन्त सुन्दर युवक को जो न नाटा हो न सम्बा हो, स्नान कराके उद्यास सुगंधित पाउदर से ग्रन्थ युक्त करे।

अहिमंतिऊख देहं पुव्वत्थमहीयलम्भि वरपुरिसा । दंसेह तस्स खाया घरिऊण आउरस्सेह ॥ ८७॥

अभिमन्त्र्य देह पूर्वस्थमहीतले वरपुरुषः । दर्शयत तस्य छाया धृत्वा ऽ ऽतुरायेह ॥ ८७॥

अर्थ-हे उत्तम पुरुष ! तुम पूर्वेक्त व्यक्ति के शरीर को मन्त्र से मंत्रित कर रोगी मनुष्य को पूर्व दिशा में बैठा कर उसकी छाया का दर्शन कराश्चो

विवेचंन- श्राचार्य परच्छाया दर्शन की विधि वतला रहे हैं कि किसी सुन्दर स्वस्थ, मध्यम कद के व्यक्ति को स्वान आदि से पवित्र कर "अ ही रक्ते रक्ते रक्ति रक्तिय सिंहमस्तकसमारूढे कृष्माएडी देवि मम शरीरे अवतर अवतर छायां सत्याम् कुरु कुरु हीं स्वाहा" इस मन्त्र का उस व्यक्ति से जिसकी छाया द्वारा रोगी की मृत्यु-तिथि शात की जा रही है, १०८ वार जाप करवाना चाहिये। जापकरने की विधि जैन तन्त्र शास्त्रानुसार यह है कि लाल रंग के ज्ञासन पर वैठ कर एक। ज्ञा चित्र से कूप्माएडी देवी का ध्यान करते हुए एक बार मन्त्र पड़ने के अनन्तर अग्नि में धूप क्षेपण करना चाहिए तथा धूप के साथ साथ रह और पीत वर्ण के पुष्प भी खड़ाना चाहिये। इस प्रकार जब १०० वार जाप पूरा हो जाय तब उत्तर दिशा की तरफ सुंह कर उस व्यक्ति से, जिसकी छाया का दर्शन किया जा रहाहै "क्रों हीं इसं कीं कूँ में की भी की का पार्श्वनाथ सेविका पद्मावती देवि मम शरीरे भवतर भवतर छायां सत्यां कुरु कुरु ही स्वाहां इस मंत्र का २१ वार पूर्वेक्त विधि के श्रृतुसार जाप करवाना चाहिये। इसके वाद सूर्येदिय काल में उस न्यक्ति की खड़ा कर और रोगी व्यक्ति को पूर्व दिशा की म्रोर बैठाकर उसकी छाया का दर्शन करना चाहिए। रोगी व्यक्ति उसकी छाया को जिस प्रकार देखे उसी प्रकार का फल अवगत करना चाहिए।

परच्छाचा दर्शन द्वारा दो दिन की आयु ज्ञात करने की विधि चैका आहवद आद्धा आहोग्रहा परमुहा हु जइ छाया । पिच्छेइ आउरो सो दो दियहा जियह खिन्मंतो ॥८८॥

वकामधवा ऽर्धामधोमुखा पराङ्मुखां खलु यदिच्छायाम् । परयत्यातुर सद्दी दिवसा जीवति निर्भान्तः ॥८=॥

श्रर्थ —यदि रोगी व्यक्ति जिसकी छाया का दर्शन कर रहा है उसकी छाया को वक्र टेटी श्रध-श्राची, श्रधोमुखी श्रीर पगाई-मुखी देखता है तो वह रोगी निश्चित रूप से २ रोज जीवित रहता है।

विवेचन-कालावली में परछाया दर्शन द्वारा मृत्यु चिन्हों का निरूपण करते हुए बताया गया है कि ग्रयर रोगी मनुष्य जिसकी छाया का दर्शन कर रहा है उसकी छाया में शिर, भुजा और घुटनों का दर्शन न करे या इन श्रंगों को विकृत रूप में देखे तो १० रोज के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो रोगी परछाया में छिद्र, घाव श्रीर रक्षश्राव देखता है वर तीन रोज के मीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिसे परकी छाया चलती हुई दीखे. जो उसे श्रम्ब धनुष के रंग की देखे जिसे परच्छाया के अनेक रूप दिललाई पर्डें वह ब्यक्ति २ दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मयुरचित्र में परच्छाया दर्शन द्वारा आयु खबनत करने के कई नियम बतलाये गये हैं इनमें से अनेक नियम तो उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, पर कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इनसे भिन्न हैं। इत निथमों में प्रधान कर से परच्छाया में हाथ, पैर और नाक के अभाव का दर्शन मृत्यु छोतक बताया है। यदि मध्यान्ह समय रोगी परच्याया को ऋधिक बड़ी देखे तथा उस खाया में मिश्रित अनेक वर्शे का दर्शन करे तो उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। जिस व्यक्ति को परण्डाया चलती हुई या चनती चलती छाया को अक-स्मात् गिरती हुई देखता है और जिसे छाया का शब्द सुनाई पड़ता है वह व्यक्ति शीव्र ही मृग्यु को प्राप्त होता है। पर ब्जाया दर्शन से मृत्यु चिन्द्र शात करने का पक यही प्रवत्त नियम है कि वर्ष, संस्थान और आकार विकृति जब छाया में दिखलाई पड़े तभी निकट मृत्यु समभानी चाहिए।

परच्छाया द्वारा अन्य मृत्यु के चिन्ह

इसमाखा रोवंती धावंती एयचरण-इगहत्या । कष्णचिद्वरोहे रहिआ परिहीणा जाणु-बाहेहिं ॥=९॥ कहि-सिर णासाहीणा कर-चरणविवाज्जिया तहा चेव । कहिर-वस-तेल्ल-पूर्य ग्रुंचेती अहव सालेलं वा ॥९०॥ अहवइ अग्गिफुलिंगे ग्रुंचेती जो णिएइ परछाया। तस्स कुणिज्जह एवं आएसं सत्थादिहीए ॥९१॥

हसन्ती रुदती धावन्तीमेकचरण।मेकहस्ताम् । कर्गचिकुरै रहितां परिहीना जानु-बाहुमि. ॥८१॥ कटि-शिरस् नासादीना कर-चरणविवर्जिता तथा चैव । रुघिर-वसा-तैल प्रयानि मुखन्तीमथवा सिळळ वा ॥२०॥ श्रयवा ऽग्निस्फुळिङ्गान् मुखन्तीं य. पश्यति परच्छायाम् । तस्य कुरुनैवमादेशं शास्त्रदृष्ट्या ॥११॥

श्रर्थ—यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को हंसते, रोते, है।इते एक हाथ श्रीर एक पैर की, बिना कान, बाल, नाक, घुटने, बाहु बंधा, कमर, सिर, पैर, हाथ, के देखता है 'तथा सम, चर्बी, तेल, पीन, जल या श्रग्निकण परच्छाया को उगलते हुर देखता है, उसका सृत्यु-समय शास्त्रानुसार निस्न प्रकार श्रयगत करना चाहिये।

इसमाणीइ द्धमासं दो दियहा तह य तिण्णि चत्तारि। दो इग वरिस द्धमासं एगदिणं दोणि वरिसांइ ॥६२॥ इसन्त्या पर्णासान् द्वा दिचसा तथा च त्रीश्चतुरः।

द्व एकतर्ष षणमासानेकदिन द्वे वर्षे ॥१२॥

श्रर्थ—परच्छाया को इंसती हुई देखने से ६ मास, रोती हुई देखने से दो दिन, दैं। इती हुई देखने से तीन दिन, एक हाथ था एक पैर से रहित देखने से चार दिन, कान रहित देखने से एक वर्ष, वाल रहित देखने से छु मास, घुटने रहित देखने से एक दिन और वाहु रहित देखने से दो वर्ष की शेष श्रासु सममनी चाहिये। दे। दियहा य दिशाई छम्मासा तेषु पवरठाखेसु । एयं दे। तिण्या दिशो तह य दिशाई च पंचेव ॥६३॥

द्री दिवसा च दिनाष्टकं षयमासांस्तेषु प्रकरस्थानेषु । एकं द्वे त्रीणि दिनानि तथा च दिनार्ध च पंचैव ॥१३॥

शर्थ —यदि कोई रोगी व्यक्ति परच्छाया को कमर रहित देखे तो दो दिन, शिर रहित देखे तो आठ दिन, नाक रहित देखे तो छः मास पर्व हाथ पैर रहित परच्छाया का दर्शन करे तो भी छ मास उसकी शेष श्रामु समभनी चाहिये। इसी तरह परच्छाया को रुधिर उरालती हुई देखने मे एक दिन, चर्ची उगलती हुई देखने से २ दिन, तेल उगलती हुई देखने से तीन दिन, जल उरालती हुई देखने से शाधा दिन, शार श्राम्न उगलती हुई देखने से पांच दिन शेष श्रामु समभनी चःहिये।

विवेचन-यदि कोई रोगी ×परच्छाया को भ्रंगुली रहित देखता है तो वह भाउ दिन, स्कन्ध रहित देखता है तो सात दिन गर्दन रहित देखता है तो एक मास, ठोडी रहित देखता है तो ना या ग्यारह दिन, नेत्र रहित देखता है तो दस दिन, उदर रहित देखता है तो पांच या छ मास, हदय को सिंछ्द्र देखता है तो चार मास, सिर रहित देखता है तो दो पहर, पांव की भ्रंगुली रहित देखता है तो छ दिन, दांत रहित देखता है तो नी दिन भीर चर्म रहित देखता है तो भ्राधा दिन जीवित रहता है। जो रोगी परच्छाया के भोंह, नख, घुटना नहीं देखता है भ्रथवा इन

अबह खण्यिति खण्या कए परकए य परख्या । सम्म तक्ष्यपृत्री परमुखक्तो पलीएजा ॥ जइ तं संपुष्ठ चिय पासित ता निश्य सरगान्तिसं । कम कंघ-जागुद्धिरहे ति-दु एकग वरिसेहिं मरइ धुवं ॥ दशमासंतमि तद्वसंसाए कविसार नव-दृष्टि च मरइ । तदुवर अभावे मोसिहें पंचिंह खुद्धिं बा.....॥ गीवाभावे चलितु-इक्ष्यसंबेहि मरइ मासेहि । पक्खं क्रक्खाग्र खए बाहुक्षए दस दिग्रे जियह ॥ कंधलए बहु दिग्रा चलमासं जियइ हिययदिङ्कते । पहरदुगं चिय जीवति छायाप सिरो विहीगाए ॥ बाह सम्बहा वि खायापो छोड़िया भवति खोगिया क्षदिव । ता तक्खगागुरुके खिय बिद्धं खाक्ष्य स्था सुर्थे ॥

भगों को दुएने, तिगुने रूप में देखता है बर पांच दिन जीवित रहता है।

परच्छाया दर्शन का उपसहार लहुमेव तंसु दियहं (तस्स जीयं ) नायव्यं एत्य आणुपुच्वीए । परस्रायाए सा्गं गिहिटुं मुगिवरिंदोहें ॥९४॥

लन्नेव तस्य जीनित ज्ञातन्यमत्रानुपूर्वा । परच्छायाया नून निर्दिष्ट मुनिवरेन्द्रैः ॥ १४ ॥

बर्ध-इस प्रकार परच्छाया दर्शन द्वारा रोगी पुरुष की निकट मृत्यु का निकपण श्रेष्ठ मुनियों द्वारा किया गया है।

एवंविह्यरछाया णिहिद्वा विविद्दसत्थिदिहीहि । एणिंह छायापुरिसं कहिज्जमाणं णिसामेह ॥६५॥ एवविध्यरच्छाया निर्दिष्टा विविधशास्त्रदृष्टिमि. । इदानीं छायापुरुष क्रय्यमान निशामयत ॥ १५॥

श्रर्थ—इस प्रकार श्रनेक शास्त्रों की दृष्टि से परच्छाया का निरूपण किया गया है। श्रव छाया पुरुष का वर्णन कियाजाता है, घ्यान से सुनो।

खाया पुरुष का लच्चण

मय-मयण-मायहीणो पुन्वविहाणेण जं णियच्छेइ । मंती णियवरछायं छायापुरिसो हु सो होइ ॥९६॥ मद-मदन-मायाहीन पूर्वविधानेन या पश्यति । मत्री निजवरच्छाया छायापुरुषः खलु स भवति ॥१६॥

श्रथं —वह मंत्रित व्यक्ति निश्चयसे छाया पुरुष है जो श्वमिमान विषयवासना श्रीर छल-कपट से रहित होकर पूर्वेक्त कृष्माएडी देवी के मंत्र के जाप द्वारा पवित्र होकर श्रपनी छाया को देखता है।

समभूमियले ठिच्चा समचरणजुओ पलंबभ्रुअजुअलो । बाहारहिए धम्मे विवज्जिए खुइजंत्र्हिं ॥ ९७॥ समभूमितले स्थित्वा समचरणयुगः प्रलम्बभुजयुगलः । बाधारहिते धर्मे विवजिते खुद्रजन्तुभिः ॥ १७॥

भर्य-जो समसल-दरावर चीरल भूमि में खड़ा होकर पैरों को समावाम्तर करके हाथों को सटका कर, वाथा रहित भार छोटे जीयों से रहित [ सूर्व की धूप में छावा का दर्शन करता है, यह छावा पुरुष कहलाता है।]

नासम्मे थणमञ्झ गुज्ज्ञे चलांपतदेम-गयगयले । भाल छायापुरिसं भिषेत्रं तिनिजिणविदेण ॥९८॥ नासाथे स्तनमध्ये गुद्धे चरणान्तदेश-गगनतते । भाले कायापुरुषो भणितः श्रीजिनवरेन्द्रेण ॥१८॥

श्रर्थ-भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वह खाया पुरुष कहा गया है जिसका सम्बंध नाक के बाब भाग से, दोनों स्तन के मध्य भागसे, गुप्ताङ्गों से, पैर के कोने से, बाकास से ब्रथधा ललाद से हो।

विवेचन—छाया पुरुष की ब्युत्पत्ति कोष में 'छाषायां दृष्टः पुरुषः पुरुषाकृतिविशेषः' की गई है अर्थात् आकाशमें अपनी छाया की भांति दिखाई देने वाला पुरुष छाया पुरुष कहलाता है। तंत्र में बताया गया है:-पार्चती ने\* शिषजी से भावी घटनाओं को अवगत करने के लिए उपाय पूछा था; उसी के उत्तर में शिषजी ने छाय।

<sup>\*</sup>देव्युवाच—देवदेव महादेव कथित कालवचनं । शब्दब्रह्मस्वरूपं च बोरालस्वायुक्तमम ॥ कथित ते समासेन छाथिकं ज्ञानमुक्तमम् । विस्तरेख समा-ख्याहि योगिना हितकाम्यया ॥ शंकर उवाच—शृगु देखि प्रवद्धामि छायापुरुष-लस्तर्ग । यज्ज्ञात्वा पुरुष सम्यक् सर्व पापै प्रभुच्यते ॥ स्यं हि पृष्ठत कृत्वा सोमं वा वरवर्णिन । शुल्काबरधरस्त्राची गधधूपादि वासितः ॥ सस्मर्ज्ये महा श्रत्न सर्व काम फलप्रदम् । नवास्मकं पिगडभूतं स्वा छायां सिनरीस्चयेत्॥ रच्या तां पुनराकाशे स्वेतवर्णारवरुपिणीम् । स पश्यत्वेक भावस्तु शिषं परमकारणम् ॥ बद्धपात्तर्भवेत्तर्भात्वरुपिणीम् । स पश्यत्वेक भावस्तु शिषं परमकारणम् ॥ श्रिरोहीन यदा पश्येत्वरुभिमसिनेवेत् स्वय । समस्नं वाक्ययं तस्य योगिनम् यथा तथा शुक्ले धर्म विजानीयात् कृष्णो पापं विनिदिशेत् । रक्के वधं विजानीयात् पीते विद्विषमादिशेत् ॥ विवाहा बन्भुनाशस्यादितुगढे चेव सुद्धसम् । विकटी नश्यते भार्या विजंधे धनमेव हि ॥ पादाभावे विदेशस्यादित्येतत्कियतं मया । दिचार्य प्रयत्वेन पुरुवेषा महेश्वरि ॥

पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया कि मनुष्य ग्रुप चित्त होकर श्रपनी खाया आकाश में देख सकता है, उसके दर्शन से पाणें का भारा और छः मास के मीनर होने वाली घटनाओं का बान किया जा सकता है। पार्वती ने पुनः पूछा मनुष्य केले अपनी भूमि की छाया को आकाश में देख सकता है और कैसे छः माह आगे की बात मालम हो सकती है। महादेवजी ने बताया कि आकाश के मैचशुरूप और निर्मल होने पर निश्चल चित्त से अपनी छाया की भोर मुंह कर खड़ा हो गुरु के उपदेशानु नार भपनी छाया में कएड देखकर निर्निमेष नयनों से सम्मुखस्य गगनतल को देखने पर स्फटिक मणिवत् स्थव्छ पुरुष खड़ा दिखनाई देना है। इन छाया पुरुष के दर्शन विशुद्धचरित्र वाले व्यक्तियों को पुएयोदय के होने पर ही होते हैं। श्रतः गुरु के बचनों का विश्वास का उनकी सेवा श्रश्रवा द्वारा छाया पुरुष सम्बंधी ज्ञान प्राप्त दर उसका दर्शन करना चाहिए। छायापरव के देखने से छ मास तक मृत्यु नहीं होती है। क्षेकिन छाया पुरुष को मस्तकशूत्य देखने से छःमास के भीतर मृत्य अवश्येभावी है। छाया पुरुष के परन दीखने से स्त्री की मृत्यु ब्रार हाथ न दिखलाई पड़ने से माई की मृत्यु होती है। यदि छाया पुरुष की ब्राकृति मलिन दिखलाई पड़ती है तो ज्वर पीडा, लाल दिखलाई पड़े नो देश्वर्थ प्राप्ति और सिक्षेद्र दिखलाई पड़े तो शत्रुओं का भाश होता है।

णियच्छाया गयखयले विएइ पिड विविधा फुंड जाम । ताविच्य सो जीवइ दिडीए विविद्दसत्याण ॥९६॥ निजच्छाया गगनतले पश्यति प्रतिविधितां स्फुट यावत् । तावदेव स जीवति दृष्टया विविध शास्त्राणाम् ॥ ११॥

श्रथे—ग्रनेक शास्त्रों की दृष्टि से विचार करने पर यही निष्कर्ष निक्तता है कि श्रथनी छाया को श्राकाश में पूर्ण मिति बिन्दित छाया पुरुष के रूप में जितना स्पष्ट देखता है उतना ही वह अधिक संसार में जीवित रहता है।

विवेचन -- 'अ हीं रहे-रहे' इत्यादि मंत्र का १०० बार जाप कर विशुद्ध और निष्कपढ चित्त होका स्वच्छ श्राकाश में श्रपनी काया के दर्शन करे। यदि भूमि पर पड़ने वाली काया आकाश में स्पष्ट मालूम पड़े तो अपनी आयु अधिक समभनी चाहिए। इस छायापुरुष के दर्शन का बड़ा भारी प्रभाव बतलाया है, लेकिन इस छाया का दर्शन कुछ समय के अभ्यास के अनन्तर होता है योगदीपिका में बताया है कि रिववार और मगलवार को उपर्युक्त भन्न का १०८ बार जाप कर स्पेंग्द्रय काल में छाया पुरुष का दर्शन करना चाहिए। छा मास तक लगातार अभ्यास करने पर भी छाया पुरुष के दर्शन नहीं हो तो अपने अशुभ कम का उदय समभना चाहिए। इस छाया पुरुष का जितना स्पष्ट दर्शन होता है, उतनी ही दीर्घाय समभनी चाहिए।

खाया पुरुष द्वारा छ मास की आयु ज्ञात करने की विधि जइ पिच्छुइ गयणयले छायापुरिसं सिरेण परिहीणं । जस्सत्ये जोइज्जइ सो रोई जियइ छम्मासं ॥१००॥ यदि प्रेक्तते गगन तत्ते छायापुरुष शिरसा परिहीनम् । यस्यार्थे दृश्यते स रोगी जीवति षषमासान् ॥१००॥

श्रर्थ -यदि मंत्रित पुरुष श्राकाश में खाया पुरुष को विना शिर के देखे तो जिस रोगी के लिये छायापुरुष का दर्शन किया जा रहा है, वह छः मास जीवित रहता है।

श्वाया पुष्प द्वारा दो श्वार तीन वर्ष की श्रायु का निश्चय चलगाविहीगो दिट्ठ वरिसतयं जीविज हवे तस्स । गयगाविहीगो दिट्ठ वरिसजुजं गिन्ति अप्पेषा ।।१०१।। चरगाविहीने दृष्टे वर्षत्रय जीवित भघेत्तस्य । नयनविहीने दृष्टे वर्षयुगं निर्विकल्पेन ॥१०१॥

यदि—मंत्रित पुरुष को छायापुरुष विना पर के दिसलाई पड़े तो जिसके लिये देखा जा रहा है यह व्यक्ति तीन वर्ष तकजीवित रहता है गार यदि विना श्रांखों के छायापुरुष दिखलाई पढ़े तो उसका जीवन दो वर्ष का श्रवगत करना चाहिये।

क्षाया पुरुष द्वारा एक वर्ष,ऋहाईस मास भार पन्द्रह मास की भागु का निश्चय जाणुनिहीं सिक्षित्रं इगवरिसं तह य जंघापरिहीं । अहाबीसं मासे कडिहीं पंचदह ते वि ॥ १०२ ॥ जानु विहीने भणितमेकवर्षं तथा च जङ्का परिहीने। अध्यविंशति मासान् कटिहीने पंचदश तानपि ॥ १०२॥

माथे—यदि छाया पुरुष घुटनों के बिना दिखलाई पढे तो रोगी का जीवन एक वर्ष, जंघा के बिना दिखलाई पडे तो महाईस सदीने मीर कमर के बिना दिखलाई पडे तो १४ महीने शेष जीवन समसना चाहिये।

काया पुरुष द्वारा भाठ मास श्रीर छ दिन की श्रायु का निरचय श्रवेत सुखह मासे हिश्रयपरिविज्जिएग दिहेसा । खज्जित (य) णिव्वियप्पे छोद्दियहे गुज्मरहिएसा ॥१०३॥ श्रण्टैव जानीत मासान् हृद्रयपरिवर्जितेन हृष्टेन । ज्ञायते च निर्विकल्पेन षड् दिवसान् गुह्यरहितेन ॥१०३॥

श्रर्थ-यदि छायापुरुष बिना हृदय के दिखलाई पडे तो जीवन श्राठ महीने, बिना गुन्न श्रंगों के दिखलाई पडे तो छः दिन का शेष जीवन समस्ता च हिये।

क्षाया पुरुष द्वारा चार दिन, दो दिन श्रार एक दिन की श्रायु का निश्चय करजुश्चहीणो जाणह दियहचउक्कं च वाहहीं खेण । दो दियहे एगिदिशं अंसयरहिएश जासेह ॥१०४॥ करयुगहीने जानीत दिवसचतुष्क च बाहुहीनेन । देव दिवसावेक दिवसावेक जानीत ॥१०४॥

श्रर्थ-यदि छाया पुरुष बिना हाथों के दिखलाई पडे तो चार दिन, बाहुओं के बिना दिखलाई पडे तो २ दिन, श्रीर बिना कंघों के दिखलाई पडे तो एक दिन उसका जीवन शेष समसना चाहिये।

ह्राया पुरुष द्वारा वीर्घायु ज्ञात करने की विधि जह दीसह परिपुणां अंगोवंगेहि छायवरपुरिसं । ता जीवह बहुकालं हय सिट्टं मुखिवरिदेहिं ॥१०४॥ यदि हरयते परिपूर्णो उङ्गोपोङ्गेरङ्गायावरपुरुषः । तर्हि जीवति बहुकालमिति शिष्टं मुनिवरेन्द्रैः ॥१०५॥ श्रथं—यदि मन्त्रित व्यक्ति छाया पुरुष को सभी प्रधान एवं श्रमवान श्रमों से परिपूर्श देखता है तो उसकी या जिस व्यक्ति के लिए वह छायापुरुष का दर्शन कर रहा है, उसकी श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा दीर्घायु बतलाई गई है।

विवेचन - तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि मन्त्र पढदार मन्त्राराधक व्यक्ति छाया पुरुष का दशेन आकाश में करता है। यदि वह अपने सम्बन्ध में इष्टानिष्ट जानना चाहता है तो उसे अपने श्रमाश्रम फलों का आभास मिल जाता है और अन्य किसी रोगी परुष के विषय में जानना चाहता है तो उसे सामने बैठाकर तब दरीन करना चाहिए। उस अन्य व्यक्ति की सामने बैद्धाने का रहस्य यह है कि आकाश में उस व्यक्ति की छाया दिखलाई पड़ने लगती है जिससे छाया के विकृत या अविकृत होने के कारण श्रभाश्रभ फलों के अवगत करने की अनेक विधियां तन्त्र शास्त्र में बतलाई गई हैं। उसके विभिन्न मन्त्रों की श्राराधना द्वारा नाता रूपों में छाया पुरुष का दर्शन किया गया है। जैन मन्त्र शास्त्र में भी छायापुरुष के दर्शन करने के अनेक मत्र प्रचलित हैं। एक स्थान पर लिखा है कि चकेश्वरी देवी की जगातार २१ दिन पूजा करने के अनन्तर "ॐ हां हीं हु है असि आ उसानमः स्वाहा" इस मंत्र का सवानाख जाए करके स्वस्थ और स्वच्छ चित्त होकर छायापुरुष का दर्शन करना चाहिए। इस विधि मे जिल छायापुरुष के दर्शन होंगे उसके द्वारा भूत, भविष्यत और वर्तमान इन तीनो कालों की घटनाओं का स्पष्ट पता लग जायगा। परन्त इस खाया पुरुष की माराधना सब के द्वारा संभव नहीं, फिन्तु जो खल-कपट से रहित हो परम ब्रह्मचर्य व्यत का पालन करते हैं और जिन्होंने स्का में भी परकी की इच्छा नहीं की है. उन्हीं व्यक्तियों को यह खाया-पुरुष दिखलाई पड़ेगा। छायापुरुष के दर्शन के लिए किसी तालाब या नदी के किनारे जाना च हिए बेगर वहां एकान्त में बेठकर कुछ समय तक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास बल से जब भावनाएं बसदती होकर अधिस्यक्रि की अवस्था में बाजायंगी तो खायापुरुष का वर्शन अञ्ची तरह सरतता पर्वक किया जा सकता है। आयु के चतिरिक्र चन्य विषयों के फलों का विवेचन निस्न प्रकार किया गया है-जो व्यक्ति खायायुक्त के, माते या हैं ससे हुए दर्शन करते हैं

उन्हें छःमास के भीतर श्रतुलित धन गशि की प्राप्ति होती है।
जिन व्यक्तियों को सभी स्वस्थ श्रंगों से पूर्ण द्वायापुच्य दिखलाई
पडता है, वे श्रवश्य कहीं से धन प्राप्त करते हैं। छायापुच्य का
रोना, कन्दन करना श्रीर गिड़गिड़ाना इत्यादि देखने से उस व्यक्ति
को साधारण धन लाभ श्रवश्य होता है। स्योतिय शास्त्र में इस
प्रकार के छायापुच्य का स्वरूप एवं फल यहुत कम जगह
बतलाया गया है।

श्रायापुरुष द्वारा श्रन्य लामालाम श्रादि ज्ञात करने का कथन श्रन्यद्वउ जीविय-मरणं लाहालहं सुहा-सुहं तह य । श्रमं पि जं जि कज्जं तं जोयह छायापुरिसम्मि ॥१०६॥ श्रास्तां जीवित-मरण लाभ-श्रालाभ श्रुम-श्रशुभ तथा च । श्रान्यदपि यदेव कार्यं तत्पश्यत छाया पुरुषे ॥ १०६॥

श्चर्य—जीवन श्रीर मरण के श्वातिरिक्त श्रन्य श्वभीष्ट लाभ श्रीर हानि, श्वम श्रीर श्रश्चम, सुख श्रीर दुख हत्यादि मभी जीवन से संबंध रखने वाले का भी छायापुरुष में देख सकते हैं।

विवेचन-यदि हायापुरुष स्वस्य और प्रसन्न दृष्टि गोचर हो तो धन की प्राप्त, रोते हुए या उदास दिखलाई पड़े तो धनशानि नाक या कान खाया १ रुष के दिखलाई न पर तो विश्ति, सिर के बाल धंघरासे दिखलाई पर तो संतान प्राप्ति, मित्र समायम श्रीर घटमें उत्सव श्रथवा मांगलिक कार्यें का होना, पुरुष की दाढी घनी और सफेद रंग की लम्बी दिखलाई पड़े तो विपुल मात्रा में कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा समभता चाहिए। यदि खाया पुरुष का मुख मलीन दिखलाई पड़े तो घर में किसी की मृत्यु का होना, मुख प्रसन्न दिखलाई पडे तो घर में किमी के विवाह का होना, खाया पुरुष का पेट बड़ा मालूम पडे तो देश में सुभिष्क का होना, पेट छोटा और शरीर कुश दिखलाई पढे तो देश में दुर्मित का होना या देश में अन्य तरह की विपत्तियों का बाना पर्व काया पुरुष के स्तन सुन्दर श्रीर सुद्रोल श्राकार के दिखलाई पड़े तो देश को घन-घान्य से परिवृर्ण होना फल समसना चाहिये। वर्शक जो छायापुरुष का दर्शन कर रहा है, यादे यह दर्शन करते समय सांसारिक भावनाओं, वासनाओं और विचारों से रहित होकर

खायापुरुष को देखता है तो उसे समस्त कार्यें में सफसता तथा उपर्युक्त वासना श्रीर भावनाओं के सहित दर्शन करता है तो उसे कार्ये। में प्रायः असफलता मिलती हैं। छायापुरुष जमीन के भीतर रखे गये धन की भी सूचना देता है जो न्यक्ति पृथ्वी के नीचे रखे गये धन को निकलवाते हैं वे पहले छायापुरुष के दर्शन द्वारा उस धन के स्थान और परिमाण की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक मेरे मित्र ने जिन्होंने दो एक जगह पृथ्वी स्थित घन को निकलवाया है, बतलाया था कि इस कार्य के लिए मध्य रात्रि में दी क के प्रकाश में मंगलवार और इतवार को द्वायापुरुष का दर्शन करना चाहिए। इसके दर्शन की विधि यह है कि मंगलवार या इतवार के प्रातः काल को ही जिस स्थान में धन रहने का सम्देह हो चौमुखी घी का दीपक जलाकर रख दे। पर इतनी विशेषता है कि उस स्थान को पहले गाय के गोबर से लीप कर धूप, भगरवत्ती भादि सुगन्धित द्रश्यों के हवन से पवित्र कर छे। फिर छ।यापुरुष का विशेषक, जिसे पृथ्वी स्थित धन की सचना प्राप्त करनी है वह स्तान आदि से पवित्र हो लाल रंग की घोती श्रीर चादर पहन कर लाल रंग के श्रासन पर बैठ कर छाल फुलों से पूर्लिदिनी देवी की चाराधना करे धीर किसी श्रमीष्ट मत्र का दिन भर में जितना संभव हो उतना जाए करे इस दिन श्रम्य काम का त्याग कर देना चाहिए । श्रावश्यक बाधाओं को दूर कर (पेशाव, मलत्याम आदि ) हाथ पैर धोकर मंत्र जपके कपड़ों को पहिन कर पुनः मन्त्र जाप करना चाहिए। इस विधि से रात के एक बजे तक जाप करते रहना चाहिए। श्रनन्तर सफेद फूलों पर "भ्रों हीं विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिनी मध्ये रात्रा खायापुरुषं प्रकटय प्रकटय औं हां ही हुं हैं। हुः हुं फर स्वाहा' इस मंत्र का २१ वार उस ऋखएड दीपक के प्रकाश में खार्या पुरुष का दर्शन करना चाहिए । यदि छावापुरुष हसता हुआ दिखलाई पढे तो धन मिलेगा और रोता हुआ या आवाज करता हुन्ना दिखलाई पढे तो धन नहीं मिलेगा। खायापुरुष का सिर जिस विशा में हो उसी दिशा में पृथ्वी स्थित धन को सममना चाहिए जिन व्यक्तियों को क्षायापुरुष देखने का अभ्यास नहीं है वे साधारय व्यक्ति उपर्युक्त विधि से कायापुरुष का दर्शन कर सकते हैं। मत्र

जनप में किसी प्रकार की शुटिन हो तो वह झायापुरुष धन के वारे में किस प्रकार प्राप्ति होगी और कत्र होगी आदि समस्त बातें चीरे २ भागध्यक के कान में कह देता है यदि कारणवश साधारण व्यक्तियों को झायापुरुष के दर्शननहीं भी हों तो उक्त विधि से जाप करने पर धन के मिलने और न मिलने का भाभास अवश्य मिल जाता है।

छायापुरुष दर्शन द्वारा रिष्ट कथन का उपसद्दार श्रीर रूपस्थ रिष्ट का अथन

एवं स्त्राया पुरिसो णिहिहो स्ननसत्थदिहीये। रिट्ठं रूवं सुभिणं कहिज्जमार्णं निमामेह ॥१०७॥

एव छायापुरुषो निर्दिण्टो ऽन्य शास्त्र दृष्ट्या । रिष्ट रूप स्वप्न कथ्यमान निशामयत ॥ १००॥

कर्थ-इस प्रकार अन्य शास्त्रों की दृष्टि से छायापुरुष का वर्षान किया क्या है, श्रव कपस्थ रिष्ट स्वप्नों का निरूपण किया जाता है, ध्यान से सुनो।

स्वप्नों का निरूपण

अय स्वप्नानि-

वाय-कफ-पिच रहिओ समधाऊ जवेइ इय मंतं। सुचो निसाए पेच्छइ सुमिखाई ताइ पमखेमि ॥१०८॥ श्रथ स्वप्ना । वातकफपित्तरहित समधातुर्यो जपतीम मन्त्रम्। सुप्तो निशाया पश्यति स्वप्नास्तान् प्रमसामि ॥ १०८॥

श्रर्थ—श्रव उन स्वप्नों का वर्णन किया जा रहा है, जिन्हें वात, पित्त श्रीर कफ की विषमता से रहित होकर, सातों धातुश्रों की समक्षा प्राप्त कर बिम्न मंत्र का जाप करते हुए देखता है।

कुँ ही प्रवहसबसे क्ष्मी स्वाहा। काऊस अगसोडी सियभुसस भूसिओ हु भूमीए। जविकस हमें मंतं सोक्ड सियवत्यपिहियाए॥१०९॥ को ही परहसवणे दमी स्वाहा। कृत्वा ऽङ्गग्रुद्धि सितभूषण भूषित खलु भूमै।। जित्विम मन्त्र स्विपितु सितवस्विपिहितायाम् ॥ १०६॥

श्चर्य दारीर को स्वच्छ कर, श्वेत श्वाभूचलों को धारण कर एव श्वेत वस्त्रों से श्राष्छादित हो भूमि पर 'श्रों ही परहसवसे इमीं स्वाहा' इस मंत्र का जाप कर शयन करे।

उपवास-मोणजुत्तो आरंभिवविज्जिओ हु तिहयहे। विकहा कसायहीणो अच्छिता तीम्म दियहम्मि ॥११०॥

उपवास-मानयुक्त धारभ विवर्जित छतु तद्दिवसे । विकथा-कपायहीन धासित्वा तस्मिन् दिवसे ॥ ११०॥

श्रर्थ-जिस रात को स्वप्त देखना हो उस दिन उपवास सहित मानवत धारण करे आर उस दिन समस्त आरंभ का त्याग कर विकथा श्रीर क्रषाय रहित होकर उपर्युक्त विधि से रात को शयन करे।

जाइकुसुमेहिं जिनिओ सिज्भइ मंतो हु दहमहस्सेहिं। एवं च होमविहिओ गुग्गुल-महुरत्तएणं तु ॥ १११॥ जातिकुसुमैजीवित सिन्यित मन्त्र. खलु दशसहस्ते।

जातिकुसुमंजिति सिन्यति मन्त्र. खलु दशसहस्रः । एत च होमितिथितो गुग्गुल.मधुरत्रयैस्तु ॥ १११ ॥

श्रर्थ—इस प्रकार जाति कु सुम द्वारा दस हजार वार उपर्युक्त मंत्र का जाप कर गुग्गुल श्रीर धूप का हवन कर रात को स्वप्न देखना चाहिये।

विवेचन—जैन मंत्र शास्त्र में स्वप्त दर्शन की विधि का वर्णन करते हुए बताया गया है कि 'झां हीं बाहुबिल महाशहुबिल प्रचएडवाहुबिल ऊर्ध्वशहुबिल शुभाशुमं कथयर स्वाहा' इस मंत्र का दल हजार जाप कर पृथ्वी पर शयन करे श्रार जब स्वप्न में किमी प्रश्न का उत्तर पाना हो तो कान की ला पर कस्त्री श्रीर सफेद चंदन लगाकर सोना चाहिये। उस रात्रि को जिनने स्वम श्राते हैं वे प्रायः सत्यक्रल द्योतक होते हैं। स्वम दर्शन की एक श्रम्य प्रक्रिया यह भी बताई गई है कि 'श्रों विश्वमालिनी विश्वप्रकाशिनी मध्ये राजा सत्यं महां वद-वद प्रकथ्य प्रगटय श्री हां हुम् फट् स्वाहा' इस मत्र को सिंगरक, काली मिर्च श्रीर स्थाही इन तीनों में कागज पर लिखाकर तकिए के नीचे रख मंगल श्रीर रिववार की रात को शयन करे। इस रात को स्वप्न में श्रभीष्ट कार्य की स्वना मिलती है।

श्राधनिक वैद्यानिक स्वप्न के सम्बन्ध में श्रपना नवीनविचार उपस्थित करते हैं। ऋरस्यू ( Aristotle ) ने कारणों का अन्वेषण करते इप बनाया है कि जागृत श्रवस्था में जिन प्रवृत्तियों की श्रीर न्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है. वे ही प्रश्नियां अर्द्धनिद्धित अवस्था में उत्ते जित होकर मानसिक जगत में जाकरूक हो जाती है। श्रतः स्वम में हपारी ख़ुपी हुई प्रवृत्तियों का ही दर्शन होता है। एक अन्य पश्चिमीय दारीनिक ने मनोबेशानिक कारणों की खोज करते इए बतलाया है कि स्वप्न में मानसिक जगत के साथ बाह्य जगत का सम्बन्ध रहता है. इसलिए हमें भविष्य में घटने वाली घटनात्रों की सचना स्वप्न की प्रवृत्तियों से मिलती है। डाक्टर सी. जे. हिटवे ने मनोवैज्ञानिक हम से स्वप्न के क़ारणों की खोज करते हुए लिखा है कि गर्मी की कभी के कारण हृदय की जो किया पं जागृत श्रवस्था में सुषुप्त रहती हैं वे ही स्वप्नालस्था में उत्तेजित होकर सामने ऋ जाती हैं। जागृत श्रवस्था में कार्य संलग्नता के कारण जिन विचारों की श्रोर हमारा ध्यान नहीं जाता है, निदित अवस्या में वेही विचार स्वप्त रूप से सामने आत है। प्रथम गोरियन सिद्धांत में माना गया है कि शरीर भारमा की कब है। निद्धित अवस्था में आत्मा शरीर से स्वतन्त्र होकर अपने असल जीवन की और प्रवृत्त होती है और अन त जीवन की घटनाओं को ला उपस्थित करती है, इसलिये हमें स्वप्न में अपरि चित वस्तुओं के भी दर्शन होते हैं। सुकरात कहते हैं कि-जागृत श्रवस्था में श्रातमा वह है किन्तु स्वप्नावस्था में श्रातमा स्वतन्त्र रह नी है. इति लिए स्वम में बातमा स्वतन्त्रना की बातें सोवती रहती है। इनी कारण हमें नाना प्रकार के विन्वेत्र स्वप्त आते हैं। को जात्माएँ कलुषित हैं उनके स्वप्न ग्रन्दे भीर साधारण होते हैं पर पवित्र मत्यामों के स्वम ऋधिक प्रमावीत्पादक एवं चान्त बेगत

भीर बाह्य जगत से सम्बन्ध होते हैं इनके द्वारा मानव को भावी जीवन की स्वनाएं मिलती हैं। तेरंगा मानते हैं कि जैसा हम अवक्ष्म कारा मिलते पर आमोद प्रमोद करते हैं उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भारमा भी स्वतन्त्र होकर आमोद प्रमोद करती है। भीर वह सुन आत्माओं से सम्बन्ध स्गापित करके उनसे बातचीत करती है, इसिलए हमें स्वप्न में भ्रपरिचित चीज भी दिखलाई पडती हैं। पवित्र आत्माओं के स्वप्न उनके भृत और भावी जीवन के प्रतीक हैं। विवलोनियन का कहना है कि स्वप्न में देव और देवियां आती हैं, स्मलए कमी कभी स्वप्न की बातें सच होती हैं।

कछ नवीनतम वैक्षानिकों ने स्वप्त के कारणों का अन्त्रेषण दो प्रकार से किया है। एक दल के लोग स्वप्न का कारण श रीरिक विकार और इसरे दल के लोग मानसिक विकार मानते हैं। शारीरिक कियाओं को प्रधानना देने वाले निद्वान मानते हैं कि मस्तिष्क के मध्यस्थित कीय के बास्यन्तरिक परिवर्तन के कारण मानसिक चिन्ता की उत्पत्ति होती है। बिभिन्न कोष जागृत श्रवस्था में संयक्त रहते हैं. किन्त निद्रतावस्था में संयोग दट जाता है जिससे चिन्ताधारा की श्टंखला ट्रंट जाती है ब्रार स्वप्न की सृष्टि होती है। मानसिक विकार को कारण मानने वाले ठीक इसमे विपरीन हैं, उनका मत है कि निद्धतावस्था में कोचों का संयोग भंग नहीं होता, बलिक श्रोर भी घनिए हो जाता हैं. जिससे स्वाभाविक विन्ता की विभिन्न घाराएँ मिन जाती है। इन्हीं के कारण स्वम जगत की सृष्टि होती है। किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने है कि निद्धित अवस्था में हमारे शरीर में नानाप्रकार के विषाक परार्थ एक जित हो जाते हैं जिनसे कोषों की किया में बाधा परंचती है, इसीलिए स्थप्न देखे जाते हैं। शारीरिक विज्ञान के विश्लेषण से पता लगता है कि निद्धिताबस्था में मानसिक बुत्तियां सर्वथा निस्तेज नहीं हो जाती हैं, हां जागृत अवस्था में चिन्त एँ और दृश्य मन में उत्पन्न होते हैं। आगृत अवस्था में वार्शन. आवण, स्पार्शन, एवं बाखुव मादि प्रसादानुभृतियों के प्रतिरूपक वर्तमान रहते हैं, किन्तु सुप्रप्ताबस्था में सिर्फ वार्शन प्रत्यक्ष के प्रतिक्रवक ही पाये जाते हैं।

चिन्ताघारा दिन और रात दोनों में समान रूप से चलती है जैकिन जागृत श्रवस्था की चिन्ताधाग पर हमारा नियम्त्रण रहता है पर सुपुष्तावस्था की चिन्ताधारा पर नियन्त्रण नहीं रहता है इसलिए स्वप्न भी नाना फलंकार मय प्रतिक्रों में दिख-लाई पड़ते हैं। स्वप्त दार्शन प्रत्यचानुभूति के अतिरिक्त शेषानु-भृतियों का श्रभाव होने पर भी सुख, दु.ख, कोध, श्रानन्द, भय इर्प्या मादि सब प्रकार के मनोभाव पाये जाते हैं। इन भावों के पाये जाने का प्रधान कारण ऋज्ञात इच्छा हा है। पाधात्य विद्वानों ने केवल विज्ञान के द्वारा ही स्वप्त के का णों के खोज नहीं की. क्योंकि विज्ञान श्रादि कारण का श्रनसन्धान नहीं करता है, श्रादि कारण का अनुसन्धान करना दर्शन शास्त्र का काम है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार स्वप्न निद्वित अवस्था की विन्तामात्र है। हम।री जो इच्छ।एँ ज गृत जगत में पूरी नहीं होती या जिनके पूरे होने में बाधाएँ रहती हैं, वे ही इच्छाएँ स्वप्न में काल्पनिक माव सी परितृप्त होती हैं। किसी चिन्ता या इच्छा के पूर्ण न होने से मन में जिस अशांति का उदय होता है. स्वप्न में करपना द्वारा उसकी शांति हो जाती है।

उपर्युक्त पंक्तियों में बताया है कि रुद्ध इच्छा ही स्वप्न में काल्पनिक रूप से परितृप्त होती है। अब यह बतलाना आवश्यक है कि रुद्ध इच्छा क्या है? और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? हैनिक कारों की आलोचना करने से स्पष्ट है कि हमारे प्रायः सभी कार्य इच्छाकृत होते हैं। किन्हीं किन्हीं कार्यों में हमारी इच्छा स्पष्ट गहती है और किन्हीं किन्हीं के में इम्पष्ट एवं रुद्ध । जसे गणित करने की आवश्यकता हुई और गणित करने की इच्छा होते ही एक स्थान पर जा बैठे। यहां गुणा भाग, जोड़ घटाव, आदि में बहुत सी क्रियाएँ ऐसी रहेंगी जिनमें इच्छा के अस्तित्व का अभाव नहीं कह सकते हैं। कात और अक्षात इच्छाओं को प्रधान छः भागों में बाँटा है—(१) स्पष्ट इच्छा, (२) अस्पष्ट इच्छा (३) अपरिस्फुट-इच्छा, (४) अनुमान सापेच इच्छा, (४) अविश्वासिक इच्छा, और (६) अक्षात-इच्छा । दूसरी तरह से इच्छाओं के (१) संज्ञात (२) असंज्ञात, (३) अन्तर्कात और (४) अक्षात या

निर्कात ये चार वर्गाकरण किये गये हैं। मनोवैज्ञानिकों के उपर्युक्त वर्गीकरण से झात होता है कि स्वप्न में अवद्मित-इच्छापं सीचे सादे रूप में चरितार्थ न होकर झान के पथ में बाधक वन प्रका शित होती हैं तथा अझात रुद्ध इच्छा ही अनेक प्रकार से मन के प्रहरी को घोखा देकर विकृत अवस्था में प्रकाशित होती हैं। अभि-पाय यह है कि स्वप्न में अझात-इच्छा रुद्ध-इच्छा को घोखा देकर नाना रूपकों और उपरूपकों में हमारे सामने आती है।

स्वप्त के अर्थ का विकृत होने का प्रधान का'ण अवद्मित इच्छा—जो इच्छा अक्षात होकर स्वप्त में प्रकाशित होने की चेष्टा करती है, प्रहरी को—मन के जो जो भाव कद इच्छा के प्रकाशित होने में बाधा पहुँचाते हैं उनके समष्टि रूप प्रहरी को धांखा देने के लिए छु बेरा में प्रकाशित होकर शांत नहीं होती, बल्कि पाखडरूप धारण करके अपने को प्रहरी की नजरों से बचाने की चेष्टा करती है। इस प्रकार नाना इच्छाओं का जाल बिछ जाता है, इससे स्वप्त का अर्थ बिछत हो जात है। दार्शन परिणिति अभिकांति, संझेपन और नाटकीय परिणिति ये चार अर्थ बिछति के आकार हैं। मनका प्रहरी जितना सजग होगा, स्वप्त भी उतने ही बिछत आकार में प्रकाशित होगा। प्रहरी के कार्य में दिलाई होने पर स्वप्त की मूल इच्छा अन्वेष्ठत अवस्था में प्रकाशित होती है। मन का प्रहरी जायत अवस्था में सजग रहता है और निद्रित अवस्था में शिथिल। इसी कारण निद्रित अवस्था में मन की अपूर्ण इच्छा में शिथिल। इसी कारण निद्रित अवस्था में मन की अपूर्ण इच्छा में स्वप्त हारा कालानिक तृति का साधन बनती हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है आह का विश्वान भी स्थम के विश्वत अर्थ का कारण दृंदकर फन का निरूपण करना है। जैनावार्य ने मन्त्र विधान द्वारा स्थम में शुभाशुभ फ़ल त्रवगत करने की भणाली बताई है। यह प्रणाली प्राय सभी भारतीय व्यहित्य में पाई जाती है। प्राचीन युग में पश्चिमीय विद्वान भी देव-देवताओं की आराधना द्वारा स्थम में भाषी किया कलाणों का दर्शन करते थे।

स्वप्तों के मेद

दुविहं तु होइ सुमिणं देवदकहिंअ च तह य सहजं च । जत्थ जविज्जइ मंतो देवदकहिंय च तं होइ ॥११२॥ द्वितिधस्तु भवति स्वप्नो देवनाकथितश्च तथा च सहजश्च। यत्र जप्यते मन्त्रो देवनाकथितश्च स भवति ॥ ११२ ॥

श्रथ-स्वप्न दो प्रकार के होते हैं-देवता कथित और प्राइतिक शयन के पूर्व मन्त्र जाप द्वारा किसी देवविशेष की श्राराधना से जो स्वप्न देखे जाते हैं वे देवता कथित कहलाते हैं।

सहज स्वप्न का लच्च

इयरं मंतिबहीणं सिमिणं जं लहर को वि खिल्मतं। चिन्ताए परिहीणं समघाउसरीरसंठासा।। ११३॥ इतरो मृन्त्रविहीन स्वप्न य लभते कोऽपि निर्श्रात। चिन्तया परिहीन समधातशरीर सस्थानः॥ ११३॥

श्रर्थ—दूसरा सहज स्वप्त वह है जिसे मनुष्य चिन्ता रहित, स्वस्थ श्रीर स्थिर मन से बिना मन्त्रोद्यारण के शरीर में धातुश्रों के सम होने पर देखता है।

विवेचन-भारतीय साहित्य में स्वप्न के कारण और उसके भेदों का निकपण दर्शन, त्रायुर्वेद, और ज्योतिष इन तीन शास्त्रों में विस्तार से किया गया है । दार्शनिक विचार धारा की तीन उपाधियां हैं-जैन, बाद्य और वैदिक।

जैन दर्शन—जैन मान्यता में स्वप्न संचित कमें। के भनुसार घटित होने वाले शुभाशुभ फ्रज के चोतक हैं। स्वप्न शाखों के भण्ययन से स्वष्ट अवगत हो जाता है कि कमें वद प्राण्णी मात्र की कियाप सांसारिक जीवों को उनके भूत भार भावी जीवन की स्वना देती हैं। स्वप्न का भन्तरंग्र कारण झानावरणीय, दर्शनावरणीय, भार अन्तराय के स्वयोपशम के साथ मोहनीय का उदय है जिस व्यक्ति के जितना भिक्त हन कमें। का भयोपशम होगा उस व्यक्ति के स्वप्न का फल भी उतना ही अधिक सत्य निकलेगा। तीव कमें। के उदय वाले व्यक्तियों के स्वप्न निर्थक पवं सारहीन होते हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि सुषुतावस्था में भी भारमा तो जागृत रहती है, केवल इन्द्रियों और मम की शक्ति विश्वाम करने के लिए सुषुत्र सी हो जाती है। जिसके उपर्युक्त कमें। का भयोषश्चम है

उसके खयोपशमजन्य इन्द्रिय श्रीर मन संबन्धी चेतनता या शाना-बस्था शिक्षक रहती है। इसलिए शान की उज्जवलता से निद्रित अवग्था में जो कुछ देखते हैं उसका संबन्ध हमारे भूत, वर्तमान श्रीर नावी जीवन से है। इसी कारण स्वप्न शालियों ने स्वप्न को भूत वर्तमान श्रीर भविष्य जीवन का धोतक बतलाया है। पाराणिक अनेक आख्यानों से भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानव को उसके भावी जीवन में घटने वाली घटनाओं की स्वात देते हैं। इस दर्शन में स्वप्न के मूलतः हो मेद बतलाये हैं—भेरित श्रीर सहज। श्रेरित वे हैं जो कि ज्यन्तर या अन्य यक्ष आदि की प्रेरणा से आते हैं श्रीर सहज स्वप्न मायः सभी जीवों को सर्वदा आते रहते हैं।

बाद दर्शन—वीद मान्यता में स्वभावतः पदार्थों के क्षिणक होने कारण सुकुप्तावस्था में भी क्षण-क्षण ध्वंसी ब्रात्मा की बान सन्तान चलर्ता रहती है, पर इस ब्रानसन्तान का जीवात्मा के उपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है ब्रार न पूर्वसंचित संस्कार है। वस्तुभूत हैं। लेकिन ब्रानसन्तान के सर्वता वर्तमान रहने के कारण स्वप्नों का फल व्यक्तियों को भोगना पड़ता है। इस दर्शन में स्वप्न के पूर्वनिमित्तदः कार प्रनिमित्तक ऐसे दो भेद बतलाये हैं। प्रनिमित्तक स्वप्न चित्त की प्रपथगामिनी प्रवृत्ति के कारण दिखलाई पड़ने हैं। यह बात वातजनित, पित्त जनित कीर श्रीर श्लेश्म जनित कादि शरीर विकारों से उत्पन्न होने के कारण प्रायः असत्य फल व्यक्त करने वाले हाते हैं। पूर्वनिमित्तक स्वप्नों में पूर्व बान सन्तान जन्य ब्रह्म सहायक होने कारण प्रता हेने की सिक्त विशेष रूप से रहती है।

वैदिक दर्शन—इस मान्यता में प्रधानतः ग्रहैत, देत ग्रीर विशिष्टादैत ये तीन दार्शनिक सिद्धान्त हैं, ग्रन्य विचार घारापं इन्हों के ग्रन्तर्गत हैं।

श्रद्धेत दर्शन—इस मान्यता में पूर्व श्रीर वर्तमान संवितः संस्कारों के कारण जागृत श्रवस्था में जिल इच्छाशों की पूर्ति नहीं होती है, स्वव्यायस्था में उन्हीं इच्छाशों की पृत्ति वतलाई गई है। स्वव्य श्राने का प्रधान कारण श्रविद्या है इसलिए स्वम का संबंध श्राविद्या संबद्ध श्रीवातमा से है, परम ब्रह्म से नहीं । स्वप्न के फ़ल का प्रभाव जीवातमा के ऊपर पडता है, पर यह फल भी म यारूप स्नान्त है।

द्वैत दर्शन—इस दर्शन में पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध के कारण विकृतावस्था को धारण कर लेता है। इस विकृत पुरुष में ही जनम जनमान्तर के संस्कार संचित रहते हैं। पूर्व तथा वर्तमान जनम के संस्कारों के कारण विकृत पुरुष स्वम देखता है। श्रतः स्वम का सम्बन्ध निर्तेषी पुरुष से न होकर प्रकृति मिश्रिन पुरुष के भून, वर्तमान श्रीर भावी जीवन से है।

विशिष्टाहैत—इस मान्यता में बतलाया गया है कि संचित, शारब्ध, क्राम्य श्रार निषिद्ध इन चार प्रकार के कर्में। मे से संचित श्रार प्रारब्ध के श्रानुसार प्राणियों को स्वप्न श्राते है। स्वप्न का सम्बन्ध ब्रह्म के श्रंश भूत जीव से है। विशिष्टाहैत सिद्धान्त के श्रानुसार स्वप्नों के तीन मेद हैं—इष्ट, श्रद्ध श्रीर मिश्रित।

श्रायुर्वेदिक विचार घारा - इस घारा के श्र रुसार मनके बहते बाली नाड़ियों के छिद्र जिस समय श्रतिबली तीनों-वात, पित श्रीर कफ दोवों से परिपूर्ण हो जाते हैं। उस समय प्राणियों को श्रम, श्रश्चम स्वम श्राते हैं। इसमें प्रधानतः सफल श्रीर निष्फल ये दो स्वमों के मेद बताये हैं।

उयौतिषिक विचार घारा—उपलब्ध जैन द्योतिष में निमित्त शास्त्र अपना विशेष रखता है, जहां जैनाचायाँ ने जीवन में घटने वाली अनेक घटनाओं के दशनिष्ठ कारणों का विश्लेषण भी अत्यन्त महत्व पूर्ण ढंग से किया है। यों तो माचीन वैदिक धर्मावलम्बी ज्योतिष शास्त्रियों ने भी इस विषय पर पर्याप्त लिखा है. पर जैनाचायाँ द्वारा प्रतिपादित स्वप्त शास्त्र में कई विशेषताएँ हैं। वैदिक ज्योति।विदों ने ईश्वर को सृष्टिक्ता माना है, इसलिए स्वप्त को भी ईश्वर प्रेरित इच्छाओं का फल बतलाया है। वगह मिहिर बृहस्पति और पीलस्त्य आदि विश्वयात गलकों ने ईश्वर की प्रेरणा को ही स्वप्त में प्रधान कारण माना है। फलाफल का विवेचन बैनाजैन उथोतिषशास्त्र में दश-पांच स्थलों को झीड़कर प्रायः समान ही है। ज्योतिषशास्त्र में प्रधानतया सात प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं:—(१) इष्ट, (२) अत, (३) अनुभूत, (४) प्रार्थित, (४) कल्पित, (६) माविक श्रीर (७) दोषज । इन सात प्रकार के स्वप्नों में भाविक श्रीर प्रार्थित-मंत्र द्वारा प्रार्थना करने से श्राया दुशा स्वप्न, सत्य फल दायक होते हैं।

स्वप्रफल कथन क ने की पतिज्ञा

दुविहं पि एयरूवं कहिज्जमाणं तु तं णिसामेह । विविद्यामजुत्तीए समासदो विविभेगेहिं ॥११४॥ दिविधमप्येकरूपं कथ्यमान तु त निशामयत । विविधागमयुक्त्या समासतो विविधागमयुक्त्या समासतो विविधागमयुक्त्या समासतो विविधागमयुक्त्या

भर्थ — उस 'स्वप्त के बारे में सुनी जो दो प्रकार का होता हुआ भी एक ही रूप में है और निसका वर्णन नाना प्रकार के शास्त्र और युक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार की व्याख्याओं के साथ संसेप में किया जाता है।

रात के प्रहर के अनुसार स्वप्न का फल

दह वरिसाणि तयदं छम्मासं तं सुणेह दह दियहा।
जह कमसो णायच्वं सिमिणत्थं रयिख्यहरेहिं ॥११४॥
दश वर्षाणि तदर्भं षर्गमासांस्तं जानीत दश दिवसान्।
यथाकम क्षातव्य स्वप्नाभा रजनीप्रहरैः ॥११५॥

श्रर्थ — स्वज्ञों का रात के प्रथम, द्विनीय, तृतीय श्रीर चतुर्थ प्रहर में देखने पर क्रमशः निम्न प्रकार फल मिलता है, इस वर्ष, पांच वर्ष, इः महीना श्रीर इस दिन। श्रर्थात् रात के प्रथम प्रहर में स्वम देखने पर इस वर्ष में, द्वितीय प्रहर में देखने पर पांच वर्ष में, तृतीय प्रहर में देखने पर झः मास में श्रीर चतुर्थ प्रहर में देखने पर दस दिनों में स्वम के फल की प्राप्ति होती है।

विवेचन - जन्य प्रन्थों में राति के प्रहरों के अनुसार स्वभी की फलपासि का समय कराताते हुए सिसा गया है कि रात के पहले प्रहर में देखे गये स्वप्न एक वर्ष में, वृक्षरे प्रहर में देखे गये स्वप्न जाउ महीने में (चन्द्रसेन मुक्ति के मत से अ महीने में) तीसरे प्रहर में देखे गये स्वम तीन महीने में (वराह किहिए के मत से ५६ दिन में) की थे पहर में देखे गये स्वप्न एक महंने में (मतान्तर से १६ दिन में ) माझ मुद्धतं (उपाकाल ) में देखे गये स्वप्न इस दिन में एवं प्रात-काल स्वें। दुय से कुछ समय पूर्व देखे गये स्वप्न ऋति शीघ फल देते हैं।

दिन के स्वमों का निरूगण करते हुए प्रश्वीत शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के प्रथम प्रहर का स्वम निरर्थक, द्वितीय प्रहर का सात वर्ष में, तृतीय प्रहर का आठ वर्ष में, चतुर्थ प्रहर का ग्यारह वर्ष में और स्योस्त काल का न महीने में फल देता है। आज का विशास दिन के स्वप्नों को निरर्थक बतलाता है। इसने दिन में जागृत अवस्था के स्वप्नों का भी बिश्लेषण किया है।

तिथियों की अपेक्षा स्वमों की फल प्राप्ति का कथन करने हुए बताया गया है कि---

शुक्त पत की प्रतिपदा—इस तिथि में स्वप्न देखने पर विलम्ब से फल मिलता है।

शुक्लपत की द्वितीया—इस तिथि में स्वप्न देखने से विपरीत फल होता हैं अपने लिए देखने से अन्य को और अन्य के लिए देखने से अपने को फल की प्राप्ति होती है।

शुक्रलपक्ष की तुनीया—इस तिथि में भी स्वप्न देखने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है, पर फल दो वर्ष के बाद ही भिलता है।

शुक्ततपक्ष की चतुर्था श्रीर पचमी - इन तिथियों में स्वप्न देखने से दो महीने से लेकर दो वर्ष के भीतर फल मिलता है।

शुक्लपक की पछी, समगी, श्रष्टमी, नवमी श्रीर दशमी—इन तिथियों में स्वप्न देखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, तथा स्वप्न सत्य निकलता है।

शुक्तप क की पकादशी, द्वादशी—इन तिथियों में स्वप्त देखने से विलम्ब से फल मिलता है।

शुक्तपत्त की त्रयोदशी श्रीर चतुर्दशी—इन तिथियों में स्वप्त देखने से स्वप्त का फल नहीं मिलता है तथा व्यप्त मिथ्या होते हैं परन्तुयह सिद्धान्त सिर्फ सहज स्वप्त के संबंध में ही लागू समसला चाहिये, देव कथित के मन्दर्भ में वहीं। पूर्विमा—इस तिथि के स्वम का फल जल्द और सत्य रूप में अवश्य मिलता है।

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा—इसतिथि के देवकथित स्थप्न का फल निरर्थक होता है, पर सहज स्वप्न का फल बिसम्ब से मिलता है।

कृष्ण पक्ष की द्वितीया—इस तिथि के स्वप्न का फल षांच वर्ष के भीतर मिलता है। लेकिन इस तिथि का स्वप्न सार्थक बताया गया है।

रूप्ण पत की तृतीया, चतुर्थी—इन तिथियों के सहज स्वप्न मिथ्या होते हैं।

कृष्यपश्च की पंचमी, पश्ची—इस तिथियो के स्वम [दो महीने बाद श्रीर तील पर्ष के भीतर फल देने वाले होते हैं।

कृष्ण पत्त की सप्तमी--इस तिथि का स्वप्त श्ववश्य शीव ही फल देता है।

रुष्ण पत्त की श्रष्टमी, नवमी—इन तिथियों के स्वप्न विपरीत फल देने वाले होते हैं तथा एक वर्ष के मीतर उनका फल मिलता है।

कृष्ण पत्त की दशमी, एकादशी, द्वादशी, श्रीर त्रयोदशी-इन तिथियों के सहज स्वप्न मिथ्या होते हैं।

कृष्ण पद्म की चतुर्दशी--इस तिथि के सभी स्वप्न सत्य होते हैं क्रीर शीघ फल मिलता है।

श्रमाबास्या—इस तिथि का सहज्ञ स्वप्न प्रिथ्या श्रीर देव कथित स्वप्न सस्य होता है।

देव प्रतिमा के स्वप्न दर्शन का वर्शन

कर-चरण-जाणु-मत्थय-जंधं सय-उयरवाज्जिया । जो रयणीएँ पसुत्तो णियच्छए जिस्स्दिरिदस्स ॥११६॥ कर-चरण-जानु-मस्तक-जङ्का-मंसक-उदरवर्जितां प्रतिमाम । यो रजन्या प्रसुत्त प्रयति जिनवरेन्द्रस्य ॥११६॥

गार्थ-गारको सोते समय स्वप्तमें जो सर्व बेख जिनेन्द्र भगवान की मिता को विनाहाथ, पैर, खुटवे, मस्तक, जङ्गा, कन्या श्रीर पेट को देखता है, वह निम्न प्रकार फल प्राप्त करता है। अह जो जस्स य मचो सो हवइ देवस्स णिन्विअप्पेण। छत्तं परिवारं वा तस्स फलं तं निसामेह ॥ ११७॥ अय यो यस्य च भक्तः स भविति देवस्य निर्विकल्पेन। छत्र परिवारं वा तस्य फल तिशामयत ॥ ११७॥

ग्रर्थ—ग्रथवा जो भक्त भी जिनेन्द्र भगवान् की प्रतिमा के खुत्र और भामगढल को भंग्र होते हुए स्वप्न में देखता है उसका फल भी निम्न प्रकार अध्यत करना चाहिए!

स्वप्न में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को हाथ, पाव, सिर और घुटने रहित देखने का फल

करमंगे चडमासं चरणेहिं मुणिज्ज तिन्णि वरिसाई। जाणु विहीणे वरिसं सीसम्मि य पंच दियहाई ॥११८॥ करभन्न चतुरो मासाश्वरणेर्जानीत त्रीणि वर्षाणि । जानुविहीने वर्षे शीर्पे च पञ्चदिवसान् ॥११८॥

श्रर्थ—को व्यक्ति प्रतिमा को हाथ रहित स्वप्न में देखता है उसका जीवन चार महीने, जो पैरों के बिना देखता है, उसका जीवन तीन वर्ष, जो घुटनों के बिना देखता है, उसका जीवन एक वर्ष श्रीर जो सिर रहित देखता है उसका जीवन पांच दिन शेष समस्रना चाहिये।

स्वप्न में प्रतिमा के जंघा, कंघा, और उदर के नष्ट होने का फल जंघासु दुण्या वरिसं चंमसय भगिम्म एयमासं तु । उयरविणासे दिष्टे पिडमाए अह मासे य ।। ११९ ॥ जड्घासु दे वर्षे ऽसकमङ्ग एक मास तु । उदरिवनारो देष्टे प्रतिमाया अष्ट मामां श्व ॥ ११६ ॥

श्रर्थ-यदि स्वप्त में कोई व्यक्ति जिन प्रतिमा की जंघा नष्ट होते हुए देखे तो उसका जीवन दो वर्ष, जो कंघा नष्ट होते हुए देखता है उसका जीवन एक म स और जो प्रतिमा का उदर नष्ट होते हुए देखता है उसका जीवन बाठ मास समुमना चाहिये

विवेखन —स्वप्त में इष्टदेव का पूजन, दर्शन धीर आहानन करना देखने से विषुल धन की प्राप्ति के साथ-पाध परम्परा से मोदा की माति होती है। स्वप्न में देव मतिमा का कंपित होना रोना, गिरना, चलना, हिलना, नाखना भार गाता देखने से आधि व्याधि और मृत्य होती है। स्वप्न में कलह एवं लडाई अगडे देखने से स्वस्थ व्यक्ति रूग्ण श्रीर रोगी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। नाई द्वारा स्वयं म्रपना या भ्रन्य का सीर (हजामत) कार्य करते हुए देखने से रोग भ्रीर व्याधि के साथ धन भीर पुत्र नाश, केश लंच क ना देखने से भयंकर न्याधि और स्वप्नमें नाचते हुए कबंध ( कटेसिरवाले ) को देखने से माधि. व्याधि मीर धन नाश होता है। श्रंधकार मय स्थानों में-वन, भूमि, गुफा, श्रीर सुरंग झादि मंत्रवे श करते इए स्वप्त में श्रपने को देखने से रोग श्रीर श्रन्य को देखने से ग्रपनी छ महीने के भीतर मृत्य समक्षनी चाहिये। वराहमिहिर ने स्वप्नों के फल का निरूपण करते हुए बताया है कि जिन स्वप्नों में इष्ट वस्तयं अनिष्ठ रूप से दिखलाई पर्दे और अनिष्ट वस्तप इष्टु रूप से दिखलाई पडें वे स्वप्न मृत्यु करने वाले होते हैं। पर्वत, मकान की छत, और वृत्त पर से अपने या पर को गिरने हुए देखने से म्राधि ज्याधि के साथ सम्पत्ति हानि उठानी पड़ती है। गन्दे जल या पकवाले कुमा के मन्दर गिरता या इवता देखने से स्वरूथ व्यक्ति रोगी और रोगी व्यक्ति मृत्य को प्राप्त होता है। तालाव या नदी में प्रवेश करता देखने से रोगी को मरणतस्य कष्ट होता है। जो रोगी व्यक्ति स्वप्न में अपनी छाया कं हाथों से छिन्न करता हुन्ना देखता है, वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अग्नि में स्वयं को या अन्य किसी को जलता हुआ। देखने से पांच गास के मीतर मृत्य होती है।

स्वप्न में छश श्रीर परिवार भग दर्शन का फल
छत्तस्स रायमरंग भंगे दिडुम्मि होइ निर्ञ्भते। ।
परिवारस्स य मरंगं गिअच्छिए होइ परिवारे ॥१२०॥
छत्रस्य राजमरंगं भक्ने दृष्टे भवति निर्धान्तम् ।
परिवारस्य च भरंगं दृष्टे भवति परिवारे ॥१२०॥

श्रर्थ—यदि स्वप्त में जिनेन्द्र प्रतिमा के खुत्र का भंग दिखलाई पड़े तो उस देश के राजा का मरण निश्चित समस्ता चाहिये, जीर यदि परिवार-अनुगामियों का मरण दिखलाई पडे तो ऋपने किसी नैक्कर या अनुगामी का मरण समभना चिरिये।

देव प्रतिमा दर्शन के स्वप्न का स्वसहार एवं णियडा शियड शाउं देवादियाइपरिवारं । देविमह्वाइंण कुणह इह झारा आएमं ॥ १२१॥ एव निकट अनिकट ज्ञात्वा देवदिकादिपरिवारम् । देवीमखवादिना करोतीह भटित्यादेशम् ॥ १२१॥

अर्थ-इस पृथ्वी पर देवी की पूजा मातष्ठा में संस्थित रहने वालों को देवादि का निकट और अनिकट परिवार समसकर उनकी श्रद्धा और आशा का पालन करना चाहिये!

स्वप्न में विभिन्न वस्तुओं क देखने से दो महीने की आयु का निश्चय जह सुमिराम्मि विलिज्जह खज्जह काएहिं अहव गिद्धेहिं। अहवा कुणेह छही मासजुयं जीवए सा दु॥ १ २॥ यदि स्वप्ने विलीयते खाद्यते कार्करथवा गृंध्र । अथवा करोति छदिं मासयुग जीवित स तु॥ १२२॥

श्रर्थ — जों ब्यक्ति स्वप्त में श्रपने को बिलीन होते हुए देखता है, काप और गीधां के द्वारा श्राने शरीर को खाते हुए देखता है या स्वयं को वमन करते हुए देखता है ता यह दो महीने जीवित रहता है।

विवेचन—स्वप्त में अपने अगों का काटना, दूटना, डिफ्न होना विकृत होना और अगों से रक्त काब का होना देखने से कुछ महीनों में ही मरण होता है। आचार्य वाहमिटिर ने स्वप्त में लिझ और गुदा जसे गुप्तांगों के विकृत दर्शन को मृत्यु का कारण बतलाया है। केवल बान होरा में श्री चन्द्रसेन मुनि ने स्वप्त में श्रुगाल, काक, गिद्ध, माजार, खिंह और चीत के द्वारा अपने श्रीर का भवण करना देखने से तीन महीने में सृत्यु का होना बतलाया है।

स्वप्न दर्शन द्वारा एक मास की श्रायु निश्चय दिवसदिसाएँ णिज्जिदि सिहस-खरो-हेहिं जोहु सुमिखस्मि। घय-तिलेहिं विलिते मासिक्कं सोदु जीवेड् ॥ १२३॥ दिक्तगादिशाया नीयते महिप-खर-उष्ट्रैयः खलु स्वप्ने । धृत-तैद्वैविटिप्ते मासेक स<sup>ह</sup>तु जीवति ॥ १२३॥

भर्थ-जो स्वप्न में भेसे, गधे भीर ऊट की सवारी द्वारा भपने को दक्षिण दिशा की घोर जाता हुआ देखता है भधवा तेल याची से भींगा हुआ भपने को देखता है तो वह एक मास जीवित रहता है।

विवेचन-पाश्चाल ज्योतिषियों के मत से स्वप्न में किसी के हाथ से केला जीनकर खाना, कनेर के फूल को तोड़ना, खिलाड़ियों के मल्कयुद्ध को देखना तथा उस युद्ध में किसी की मृत्यु का दर्शन करना, घडी के घन्टों की श्रावाज सुनना तथा किसी के हाथ से घडी को गिरते हुए देखना या अपने हाथ से घडी का गिरना देखना. स्वय में किसी भयंकर श्रावात का सनना, दक्षिण दिशा के श्रोर नम्न होकर गमन करते हुए देखना एक मास की भाग का कारण बताया है। इर जी एच मिलर ने मरण-सचक स्वप्नों का निरूपण करते हुए बतलाया है कि जिन स्वप्नों में श्रवाधमावान संग से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का द्वास प्रगट हो और इन्द्रिय शक्ति हीन मालूम पढे वे स्वप्त स्वस्थ व्यक्ति को रोग सूचक आर रोगी व्यक्ति को मरण सुचक हैं। लेकिन यहां यह भूलना न होगा कि स्वप्न प्रतीकों द्वारा आते हैं तथा उनका रूप विकृत होता है त्रतः सम्भाव्य गणित [ Law of probability ] के सिद्धांत द्वारा स्वप्न की परिपक्षास्था वाली भनुष्त इच्छाओं का विश्लेषण कर शारीरिक और इन्डिय शक्ति का परिकान करना चाहिए। डा. सी जे हिटवे ने मरण सूचक स्वप्नों का कथन करते हुए बताया है कि स्वप्त में ऊपर से नीचे गिरना, कनेर पृष्प का भन्नण करना भयकर क्रावाज सुनना या करना, किसी को रोते हुए देखना, कान, नाक और आंख इन अगीं का विकृत होना, किसी श्रेमिका द्वारा तिरस्कार का होना, चाय पीतें हुए स्वयं ऋपने को देखना या अन्य पुरुषों को चाय गिराते हुए देखना एवं छुईदर के साथ कीडा करते दूप देखना ये स्वप्न एक मास के मरण के सूचक हैं। विवक्षानियन और पृथग गोरियन इन सिद्धांतीं के भनुसार स्वप्न में भोजन करना, वमन और दस्त होना, मलमूत्र और सोना-चांदी

का बमन करना, रुधिर भक्षण करना या रुधिर वमन करना, अन्धकारपूर्ण गर्त में गिरना, गर्न में गिरकर उठने का प्रयत्न करने पर भी उठने में असमर्थ होना, दीपक या बिज्ञती को बुभाने हुए देखना, थी, तेल और शराब की शरीर में मालिस करना एवं किसी वृक्ष या लता का जड़ से गिरना; देखने से कुछ महीनों में ही मरण होता है।

स्वप्न में सूर्य श्रीर चन्द्र प्रवस्त के दर्शन द्वारा कुछ अधिक एक मास ऋ।यु का निश्चय

रिव-चंदाणं गहरा श्रहवा भूमीह णियह पडणंवा । जो सुमिर्याम्म खियच्छह सो जीवह समिह श्रं मासं ॥१२४॥ रिव-चन्द्रयोर्भहरामथवा भूमो पश्यित पतन वा । यः स्वप्ने पश्यित स जीवित समिधिक मासम् ॥१२४॥

क्रथ-जो स्वप्नमें सूर्य क्रोर चन्द्र ग्रहण को देखता है अथवा पृथ्वी पर स्वप्न में सूर्य क्रीर चन्द्र के पतन को देखता है, वह एक महीने से कुछ क्रथिक जीविन रहता है।

मात दिन की आयु निश्चय

कर-चरणतलं च तहा पक्खालिऊ लायिऊण लक्खरमं।
निच्चावित्र धुप्पं तो लहु फिट्टइ जाण सत्तदिणं ॥१२५॥
कर-चरणतल च तथा प्रचाल्य लागयित्वा लाक्चारसम्।
निष्पाद्य धूपं ततो लघु भ्रशते जानीहि सप्तदिनानि ॥१२५॥

अर्थ—हथेली आर पैर का तन्ना धोकर तथा लाल कलता लगाकर यदि धूप में सखाने पर कम लाल हो जाय-फीका पड़ जाय तो सात दिन की आयु समझना चाहिए।

विवेचन इस गाथा का संबन्ध स्वप्न प्रकरण से नहीं मालूम पड़ता है। बल्कि इसका संबंध प्रत्यक्त रिष्ट से है। प्रत्यक्त रिष्टों में मृत्यु के द्योतक अनेक रिष्ट बताये गये हैं। हाथ की हथेलियों के के मध्य भाग में काले दानों का निकल आना, नखों का काला हो जाना, शरीर के गुप्ताक्तों में तिक्ष, मसा आदि का प्रकट होना आदि प्रत्यक्त रिष्ट बताये गये हैं। जैवाबार्य आगे स्वयं इन रिष्टों का वर्शन विस्तार से करेंगे। स्वार दर्शन द्वारा एक मास की भागु का निश्चय कस्रखंपुरिसेंहि णिज्जइ सुमिखम्मिय कड्ढिऊसा गेहाओं। सो ऊख इक्कमामं जीवइ खारिथ ति संदेहो।। १२६।। कृष्णापुरुवैनीयते स्वप्ने च कृष्ट्वा गेहात्। स पुनरेक मासं जीवति नास्तीति सन्देहः।। १२६।।

श्रर्थ—यदि स्याम में काले पुरुष के द्वारा घर से खींचकर, अपने को ले आते हुए देखे तो बह एक मास जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं।

स्वान दर्शन द्वारा बीस दिन की आधु का निश्चय जो भिज्जद सत्थेणं खरूमं सत्थेण श्रहत्रद्द मरेद ! सो जीवद बीस दिणे मिमिणंमि रसादले जाओ ॥१२७॥ यो भिद्यते शस्त्रेगा शस्त्रेगा च च्चियते । स जीवति विशति दिनानि स्वप्ने रसातले यात ॥१२७॥

श्रर्थ — जो स्वप्त में अपने को किसी श्रस्त से कटा हुआ देखता है या श्रस्त द्वारा श्रपनी मृत्यु के दर्शन करता है अथवा पाताल की श्रोर जाते हुए श्रपने को देखता है, बह वीस दिन जीवित रहता है।

स्वप्न दर्शन द्वारा एक माम की बायु का निश्चय

सिमिणार्रमे अ णच्चेतो णिज्जह बंधेवि रत्त कुसुमाई ।
कालदिसाए जीवह मासिककं सो फुडं मड ओ ॥१२०॥
स्वप्ने च नृत्यकीयते बद्धवा रक्तकुसुमानि ।
कालदिशायां जीवित मासैक स स्फुट मृतकः ॥१२०॥

अर्थ — जो स्वप्न में मृतक के समान लाल फूलों से संजाया हुआ नृत्य करते हुए दक्षिण दिशा की और अपने को ले जाने हुए देखता है वह निश्चित एक मास जीवित रहता है।

विवेचनं — जैंन निमित्त शास्त्र में मरंगु-सूचक स्वप्नों का निरूपण करते हुए बतायां है कि स्वप्न में तैल मले हुए नम्न होकर भैंस, गधे, ऊंट, कृष्ण वैस भीर काले घोडे पर चढकर दिख्य दिशा की भोर गमन करना देखने से, रसोई गृह में, लाल पुष्पों से परिपूर्ण बन में भीर स्तिक। गृह में भंगभंग पुरुष का प्रवेश करना देखने से, भूलना, गानाः खेलना, फोडना, देसना नदी के जल में नीचे चले जाना तथा सूर्य, चन्द्रमा, ध्वजा भीर ताराओं का नीचे गिरना देखने से, भस्म, घी, लोह, लाख, गीदड़ मुर्गा, बिलाव, गोह, न्योला, बिच्छू, मक्खी और विवाह भादि उत्सव देखने से एवं स्वप्न में दाढी, मूं भीर सिर के वाल मुंड- थाना देखने से मृत्यु होती है।

रोगोत्पादक स्वम का जिक्र करते हुए बताया है कि स्वप्न में नेत्रों के रोगों का होना, कूप, गइदा, गुफ्रा, श्रन्थकार श्रीर विल म गिरना देखने से, कचौडी, पूत्रा, खिचडी श्रीर पक्षांच का भन्नण करना देखने से, गरम जल, तैल श्रीर स्निग्ध पदार्थी का पान करना देखने से, शाले, लाल श्रीर मेले वस्त्रों का पहनना देखने से बिना सूर्य का दिन, बिना चन्द्रमा श्रीर तारों की रात्रि तथा श्रसम्य में वर्षा का होना देखने से, शुष्क वृत्त पर चढ़ना दंखने से हंसना श्रीर पाना देखने से एवं भयानक पुरुष को पत्थर मारता हुआ देखने से शीव रोम होता है।

एक मास की आयु सूचक अन्य स्वप्न

रुहिर-वस-पूत्र-तय-घय-तिन्लेहि य पूरियाइ गत्ताए। जो हु णिबुहुइ सुमिणे मासिक्कं जीवए सो दु । १२६॥ इविर-वसा पूय-त्वग्-घृत-तैलैश्व पूरिताया गर्तायाम् । य खलु निमज्जति मासैक जीवति स तु ॥ १२६॥

श्रर्थ—जो स्वम में रुधिर, चर्बी, पीप (पीव) चमडा श्री श्रीर तेल के गड्डे में गिरकर डूबता है, वह निश्चित एक मास जीवित रहता है।

स्वप्न दर्शन का उपसंहार

इदि भणिष्यं सुमिखत्यं णिहिंहु जेम पुन्वसूरीहिं। पच्चक्तं रूवत्थं कहिज्जमाणं निसामेइ॥१३०॥ इति भणित<sup>ः</sup> स्वप्नार्थो निर्दिष्टो यथा पूर्वसूरिमिः । प्रस्यक्तं रूपस्थं कथ्यमान निशामयत ॥ १३०॥

क्रथं—इस प्रकार पूर्वाचार्या के द्वारा स्वप्नों का वर्णन किया गया है, श्रव प्रत्यक्ष रिष्टों का वर्णन किया जाता है, ध्यान से सुनो

विवेचन-ऊपर जैनाचार्य ने मरण स्चक स्वप्नों का वर्णन विस्तार से किया है। जानकारी के लिये यहां कुछ विशिष्ट स्वप्नों का वर्णन किया जाता है—

धन प्राप्ति स्वक स्वप्न—स्वप्न में हाथी, घोड़ा, वैल श्रीर सिंह के उत्पर बेठकर गमन धरता हुआ देखे तो शीघ धन मिलता है। पहाड़, नगर, ग्राम, नदी श्रीर समुद्र इनके देखने से भी अतुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तलवार, धनुष श्रीर बन्द्रक श्रादि से श्रुशों को ध्वन्स करता हुआ देखने से अपार धन मिलता है। स्वप्न में हाथी, घोडा, बैल, पहाड़, वृत्त श्रीर गृह इन पर श्रारोहण करता हुआ देखने से भूमि के नीचे से धन मिलता है। स्वप्न में नख श्रीर रोम से रहित शरीर के देखने से लक्ष्मी की श्राप्ति होती है स्वप्न में दही, छत्र, पूल, चमर, श्रम, वस्न, दीपक, तांब्ल, सूर्य चन्द्रमा, पुष्प, कमल, चन्दन, देव-पूजा, वीण। श्रीर श्रस्न देखते से शीघ ही अर्थ लाम होता है। यदि स्वप्न में चिड़िया के पर पकड़कर उड़ता हुआ देखे तथा श्राकाश मार्ग में देवता श्रों की दुन्दुमि श्रावाज खने तो पृथ्वी के नीचे से शीघ धन मिलता है।

सन्तानोत्पादक स्वप्न स्वप्न में वृषभ, कलश, माला, गन्ध चन्दन, रवेत, पुष्प, आम, अमकद, केला, सन्तरा, नीब् और नारियल इनकी प्राप्ति होना देखने से नथा देव-मूर्चिं, हाथी, सत्पुरुष, सिद्ध गन्धर्व, गुरु, सुवर्षे, रत्न, औ, गेहुँ; सरसीं, कन्या, रक्त-पान करना अपनी सृत्यु देखना, कल्पवृत्त, तीर्थ, तोरण, भूषण राज्य, मार्ग और महा देखने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है। किन्तु फल और पुष्पों का भन्नण करना देखने से संतान भरण एवं गर्भपात होता है।

विवाह सूचक स्वप्त—स्वप्त में बाह्मिका, मुरगी भीर केंचि अ पक्षी को देखने से, पान, कपूर, अगर, खन्दन कीर पीले फर्सों की प्राप्ति होना देखने से, रण, जुआ और विवाद में विजय नाहों देखने से, दिव्य वस्तों का पहनना देखने से, स्वर्ण श्रीर चांदी के वर्तनों में सीर का भोजन करना देखने से एव श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का दर्शन करने से शीघ विवाह होता है।

प्रत्यक्त रिष्ट का वक्क जं दीसई दिहीए रिहं घह कि पि तस्य ए स्पूर्ण । तं मण्या प्रच्यक्सं रिहं तस्य देवपरिहणिं ॥१३१॥ यद् हरयते हण्ट्या रिष्टमण किमपि तस्यैव नूनम् । तद् भरायते प्रत्यक्तं रिष्ट तस्य देवपरिहीनम् ॥१३१॥

शर्थ—जो कश्चभ चिन्ह श्रांखों से दिखल ई पडता है वह निश्चय में प्रत्यक रिष्ट कहलाता है, यह देवताश्रों के प्रभाव से रहित होता है।

प्रत्यक्त रिष्ट दर्शन द्वारा होने वाली मृत्यु का निश्चय सयलदिसाउ णियच्छइ हरिहरिया एत्थ सो लहु मरइ। सेय भणइ पीयं दियहतयं जीवए सो दु ॥१३२॥ सकला दिश पश्यति हरिद्धारितो ऽत्र स लघु वियते। रवेत भणति पीत दिवसवय जीवतिस तु ॥ १३२॥

श्रर्थ—जो सभी दिशाओं को हरित वर्ण की देखता है, वह निकट समय में सृत्यु को प्राप्त होता है और जो श्वेत वर्ण की वस्तु को पीछे गा की देखता है वह तीन दिन के मीतर सृत्यु को प्राप्त करता है।

परमन्न रिष्ट द्वारा सात दिन की आयु का निश्चय समधाउ (ऊ) वि ण गेण्हइ सुगंधगंधं सया खरी जो दु। दिणसत्तरण मच्चू णिहिंदो तस्स णियमेण ॥१३३॥ समधातुरमि न गृह्याति सुगन्धगन्धं सदा नरो यस्तु। दिनसप्तकेन मृत्युर्निर्दिष्टस्तस्य नियमेन ॥१३३॥

श्रर्थ—जो व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी सुगग्ध का श्रनुभव क कर सके वह एक सप्ताह के भीतर निश्चित कर से मृत्यु को प्राप्त होता है। शत्यस् रिष्ट द्वारा निकट बन्धु चिन्दों का क्रयम सा हु दीसह ससिस्रों मेरु विय चलेह वियसए वयणं। सासं सुएह सीयं लहु मरणं तस्स णिहिट्टं ॥१३४॥ न खलु टर उते शशी सूर्या मेहरिव चलति विकति वदनम्। स्वास मुख्यति श्रीष्ट्र लघु मरण तस्य निर्दिष्टम्॥१३४॥

भ्रयं — जिमे सूर्य भीर चन्द्रमा विखलाई न एकें; जो मेठ के समान चले भीर जो मुंह खोलकर जल्दी अक्ष्ती भ्यास छोड़े भीर ग्रहण करे वह शीघ्र मृत्यु की माप्त होता है।

विवेचन — प्रत्य त रिष्टों का वर्णन यद्यापे पिरहर्थ रिष्टों के वर्णन में हो चुका है फिर भी प्राचार्य ने इन रिष्टों का वर्णन विषय को स्पष्ट करने के लिये किया है। आयुर्वेद, जिसका कि रिष्ट वर्णन मुख्य विषय है, में बतलाया है कि शरीर के वास्तविक स्वभाव प्रीर प्रकृति से विलकुल विपरित जो भी लक्षण प्रगट होते हैं वे सब प्रत्यक्ष रिष्ट हैं। लेकिन इन रिष्टों का दर्शन सर्व साधारण व्यक्तियों को नहीं होता है बिहक जिन व्यक्तियों की शुभ भावना है भीर जो सांसारिक मोह माया से अलिसवाय हैं उन्हीं को रिष्टों का दर्शन प्रधानत होता है। विशुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति प्रत्यक्ष रिष्ट दर्शन द्वारा अपनी आयु का निक्षय का शाशम क्रस्याण की भोर समसर हो जाते हैं। स्योतिष भीर सायुर्वेद इन दोनों शास्त्रों का निकास भीर विकास योगवल से ही प्राचीन भावायों ने किया था। वे सनद भीर सूर्य नाष्ट्रियों के द्वारा उनकी गति, स्थित आदि से ही समस्त परार्थों के गुलों को झात कर लेते थे जिन भावायों को विक्य क्षान था उन्हों ने भपने कान बल से

युष्पं फलस्य धूबों क्रिं वर्षस्य जलदोदयः । यथा अविश्वतो क्रिजं रिष्टं स्ट्योस्तथा धुक्य ॥ --- अ ह रा ॥ - १ पदायाँ के स्वरूप झात कर नियम निर्धारित किये थे। अतएक प्रत्यक्ष रिष्ट दर्शन का विषय भी थोग, झान और चारित्र से संबद्ध है। इन शक्तियों के रहने पर व्यक्ति वर्षे। पहले से अपनी आयु का पता लगा सकता है।

जैनाचार्य ने इस प्रकरण में सिर्फ योग वल से दर्शन करने योग्य रिष्टों का ही निक्षणण नहीं किया है, प्रत्युत सर्थ साधारण के दृष्टिगोचर और अनुभवामें आने वाले रिष्टों का कथन किया है सत्तर्क व्यक्ति इन रिष्टों के दर्शन से अपनी मृत्यु का आन कर आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। 'इस प्रत्यच रिष्ट के प्रकरण में जेना चार्य की इतनी अपनी विशेषना है कि उन्होंने मंत्र या देवाराधना की अपेक्षा इसमें नहीं रखी है। कारण मन्न की साधना समस्त व्यक्तियों से संभव नहीं है; इसिलिए कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नियमों के द्वारा अपनी अायु को आत कर सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि इन प्रत्यच रिष्टों में १३३ वीं गाथा में प्रतिपादित रिष्ट वैशिष्ण्य लिए हुए है। इसमें 'समधाउ' पाठ आचार्य की मैालिकता प्रगट कर रहा है।

सामान्य प्रत्यञ्च रिष्टों का वयसहार श्रीर श्रप्रत्यञ्च रिष्टों के मेदों का कथन करने की प्रतिज्ञा

इंय कहिंय पञ्चक्खं लिङ्ग च भणिज्जमाणयं सुणह । बहुभसत्थिदिहुं दुनियप्यं तं पि णियभेण ।। १३५ ॥ इति कथित प्रत्यच्च लिङ्ग च भएगमान श्रुणुत । बहुभेदशास्त्रदिष्ट द्विविकच्प तदपि नियमेन ॥ १३५ ॥

श्रथ-इस प्रकार प्रत्यक्ष रिष्टों का पतिपादन किया गया है। श्रव अप्रत्यक्ष रिष्टों का कथन किया जाता है, जो अनेक शास्त्रों की रिष्ट से नियमतः दो प्रकार के हैं।

अप्रत्यच्च रिष्ट के मेदों का स्वरूप

पढमं सरीरविसयं विदियं च जलाइदंसणे दिहं। जासेह लिंगरिहं णिदिहं श्रुणिवरिदेहिं॥ १३६॥ प्रथमं शरीर विषय द्वितीय च जलादि दर्शने दिष्टम्। जानीत लिक्नंरिष्ट निर्दिष्ट मुनिवरेन्द्रैः ॥ १३६॥

शर्थ — क्षेष्ठ मुनियों ने बतलाया है कि प्रथम श्राप्तयक्त रिष्ट यह है जो शरीर के बारे में वर्णित हो श्रीर द्वितीय वह है जिसका लादि के दर्शन द्वारा वर्णन किया जाय।

शरीरिक अप्रत्य दर्शन की विधि और उसका फल

पक्खालिचा देहं संलेविय चंदणेण सहिमेण । मंतेण मातिऊगं पुण जोयइ वरतणं तस्ल ॥१३७॥

ॐ हीं लाह्वाय लक्ष्मी स्वाहा। लग्गंति मिक्लियाओ जस्स पयत्तेण सयलअंगेसु। सो जीवइ छम्मास इत्र भिष्कंसुणिवीरदेहिं॥१३८॥

प्रचाल्य दंह सलिप्य चन्द्रनेन सहिमेन । मन्त्रेण मन्त्रयित्वा पुन. पश्यत वरतनु तस्य ॥ १३७॥

3ँ ही लाह्वाय लच्मी स्त्राहा। लयन्ति मच्चिका यस्य प्रयत्नेन सकलाङ्गेषु । स जीवति षषमासानिति मुनिवरेन्द्रै. ॥ १३८॥

श्रथं—शरीर को स्नान श्रादि के द्वारा पवित्र कर श्रीर कपूर मिश्रित चन्दन के लेप से सुगन्धित कर "अ हीं लाहाध लक्ष्मीं स्वाहा" इस मन्त्र का आप कर शारीक श्रप्रत्यच्च रिष्टों का दर्शन करना चाहिए।

श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा वहा गया है कि जिसके शरीए पर यत्न पूर्वक रोके जाने पर मिक्लयां सदा बैठतीं हैं वह छः मास जीवित रहता है।

श्रप्रस्यक्र रिष्टों द्वारा सात दिन की श्रायु का निश्चय

न हु सुणइ सत्तशुसहं दीवयगंधं च जेव गिण्हेह। सी जिजह सच दियहे इय कहिषां मरणकंडीए ॥१३९॥ न खलु शृणोति स्वतनुशब्दं दीपक्रमन्थ च नैत्र गृह्वाति । स जीवति सस दिवसानिति कथितं भरणकंडीकायाम् ॥१३६॥

श्रर्थ—मरल्कंषिका में यह कहा गया है कि जो अपने शरीर के शब्द को नहीं सुनता है, आर दीपक की गन्ध का भी अनुभव नहीं कर सकता है, वह सात दिन जीवित रहता।

निकट मृत्यु द्योतक मर**ण**चिन्ह

सिहि चंदया स पिच्छह सुधव (ल) कुसुमाइ असाइ रत्ताइं। स निएइ तुंगळाया लाहु मरणं तत्स मिहिंहु ॥१४०॥ शिखि-चन्दकी न परयित सुधवलकुसुमानि भगाति रक्तानि। न परयित सुक्तव्छाया लागु मरण तस्य निर्देष्टम् ॥१४०॥

श्रर्थ — जो सूर्य या चन्द्रमा को नहीं देखता जो सफेर फूलों को लाल कहे श्रीर जो लम्बी छाया को नहीं देख सके, उनकी निकट मृत्यु कढी गई है।

सात दिन की आयु का निश्चय

जीहा जलं न मेलइ ए (य) ग्रुएइ रसं ए फासए अंग । सो जीवइ सत्त दिणे गुज्झे जो खिवइ णियहत्थं ॥१४१॥ जिह्वा जल न मेलयित न च जानानि रम न स्पृशस्त्रङ्गम् । स जीवित सप्त दिनानिगुद्धे य चिपति निजहस्तम् ॥१४१॥

श्चर्य—जिसकी जिहा से जल न गिरे जीम से रस का श्रमुमय न हो, जिसका शरीर स्पर्ग का श्रमुभव न करे श्रीर को श्रपना हाथ गुप्त स्थानों पर रखे वह सान दिन जीवित रहता है।

> #नि शंगाद्दीपगम्ब तु यस्तु नाम्न ति मानवः । सप्ताहेन तु धर्मज्ञः पश्यन्त्यकंग्रुत ध्रवम् ॥

निकट मृत्यु योतक चिन्ह

पिच्छेर अण्णवर्णं पदीवय सिहाएँ सो ह गयंजीवी । दाहिरादिसार छाया ण पेच्छए गियसरीरस्स ॥१४२॥ परयत्यन्यत्रणे प्रदीपशिखाया स खलु गतंजीवः । दक्तिसादिशायां छाया न परयति निकशारेरस्य ॥ १४२॥

ऋथं—जिसे दीपक की ता में अपना शरीर विकृत वर्ष का दिखलाई पढे और दक्षिण दिशा में अपने शरीर की छाया न दिखलाई पढे वह मृतक के समान है।

छ मास की आयु दोतक चिन्ह

जाणुय पमाणतीए रोइ ई) मंतिव जियसुहं जियई । जा हु विच्छइ जो सम्मं छम्मासं सी हु जीवेइ ॥१४३॥ जानुकप्रमाणतीये रोगी मन्त्रयिला निजमुख परयित । न खलु परयित य सम्यक् वणमामान् स खलु जीवित ॥१४३॥

ग्रर्थ—यदि कोई गेगी घुटनों भर पानी में मन्त्र उच्चारण कर भ्रपने मुख को देखे पर वह उसे ठीक ठीक न देख सके तो वह निश्चय से छः मास जीवित रहता है।

विवेचन—यदि कोई व्यक्ति 'ॐ हीं श्रीं ग्राहें निम उसे विसहर चिम्मह जिए फुलिंग हीं श्रीं नमः'। इस मन्त्र का या 'भों हां हीं हूं हैं हः पुलिंदिनीदेवि जल मित विम्य दर्शन सत्य कुरु कुरुस्वाहा इस मन्त्र का १०८ बार जाए कर पार्श्वनाथ भगवान की ग्रष्ट द्रव्य से एजा कर किसी जलाशय में जाकर वहां ग्रुप्ते मुख का दर्शन यथार्थ न कर सके तो उसे भएनी छः मास की शासु समझकी चाहिए। जल में भएने मुख के मितिविम्ब को नाक रहित दे बने पर चार मास, शांख रहित देखने पर पांच मास, दिखल कर्ण रहित देखने पर तीन मास, बाम कर्ण रहित देखने पर छः मास ग्रीर विस्त मुख के देखने पर सात मास की शासु सेप समझनी चाहिये! किसी किसी के मस से मुख की छात्रा के रंग के जनुसार आयु का निश्चय किया गया है। तंत्र शास्त्र में कहा है कि जो स्वर्धक मंगलबार की मध्य रात्रि में आंदनी रात में उठकर नग्न हो किसी जिलाशय में जाकर अपनी छाया को दक्षिण हाथ रहित देखता है वह तीन मास, दक्षिण पैर रहित देखता है वह बार मास और जो सिर रहित देखता है वह पत्रह दिन के भीतर खुत्यु को प्राप्त होता है।

तेल में मुख दर्शन की विधि भार उसके द्वारा भागु का निश्चय संमिज्जिलम सयमित वरतंवय भागमं सुरमणीयं। अहिंमतिय तिल्लेणं खियसुंह खिश्रह संझाए ॥१४४॥ सम्भार्ज्य स्वयमिप वरताम्र भाजन सुरमखीय ।

श्रभिमन्त्र्य तैलेन निजमुखम् परयित सन्यायाम् ॥१४४॥

त्रर्थ—स्वयं उत्तम तांवे का एक सुन्दर वर्तन साफ कर उमे तेल से भर श्रीर मनत्र राक्ति से मंत्रित कर सन्ध्या समय उसमें श्रपना मुख देखना चहिये

उवरिम्म देविवत्थं पच्छा पुण झंपिऊण कुंडीए । तस्सुवरि देविजावं सयमेवं जाइकुसुमेहि ॥ १४५॥

उपरि देवीतस्त्र पश्चात्पुनाराच्छ्राचा कुराङ्याः । तस्योपरि देवीजाप स्त्रयमेव जातिकुसुमै ।। १४५ ॥

त्रर्थ-तेल रखे हुए तांवे का देवीवस्त्र-मंत्रित वस्त्र से इककर स्वयं जुही के पुष्पों द्वारा मन्त्र जाप करना चाहिये।

कारेवि खीरभोज्जं भूमीसयणेण बंभसहिएण। घरिक्रण आउरं पुण पहायवेलाए लोयेज्जा ॥१४६॥

कारियत्वा चीर्भोज्य भूमिशयनेन ब्रह्मसहितेन । धृत्वा ऽऽतुरं पुनः प्रभात वेलाया लोकयेत् ॥१४६॥

श्रर्थ — सीर का भोजन श्रन्य लोगों को कराके ब्रह्मसर्थ धारण करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिये। प्रातः काल उस रोगी व्यक्ति के सामने उस तैल पात्र को रखकर उसके मुख को देखना चाहिये। जइ पिच्छइ ण हु वयणं मज्झे तिल्लस्स आउरो बूणं । सो जीवइ छम्मासे इह भाणिअं दुविहवरालिंगं ॥१४७॥ यदि प्रेष्कते न व्यक्त वदनं मध्ये तैलस्यातुरो नूनम् स जीवित षरमासानिति भिणत द्विविधवर्सिंगम् ॥१४७॥

श्रथं —यदि वह रोगी उक्क तैल पात्र में अपना मुख नहीं देख सके तो वह छः मास जीवित गहता है। इस प्रकार दो तरह के अप्रत्यरिष्टों कथन किया गया है।

श्रथं—यदि किसी रोगी के मरण समय का कान दग्ना हो तो एक उत्तम ताम्बे के बर्तन में तेल-भरकर उसे 'श्रों हीं श्रीं इन्हें निम उणे विसहर निसह जिए फुलिंग हीं श्रीं नमः इस मंत्र का ११०० बार जाए कर मित्रत करें। संध्याः समय स्वयं अपने मुख का दर्शन उस तेल में करें। प्रधात् स्वच्छ सफेद या लाल वस्त्र उसे १०० बार उपर्वुक्त मंत्र से मंत्रित कर तेल वाले वर्तन को रात को इक है। फिर जुही के १०० फूल लेकर प्रत्येक्त फूल को उपर्युक्त मंत्र को एड एड कर उस तेल के बर्तन के ऊपर एख दे। जिस दिन यह मृत्यु की गरीका की जा रही है उस दिन खीर या मिष्टाका भोजन दीन दुखी गरीबों को वितरण करना चाहिये रात को ब्रह्मचर्य पूर्वक भूमि में शयन करना चाहिये। प्रातःकाल रोगी व्यक्ति से ६ बार एमोकार मंत्र या उपर्युक्त मंत्र का जाप करने के बाद उस तेल वाले बर्तन में उसे मुँह दिखलान। चाहिए। यदि रोगी तेल के बर्तन में अपना मुख नहीं देख सके तो उसकी छः मास आयु समभना चाहिए।

रोगी की सृत्यु परीका की एक अन्य विधि यह भी है कि रिवचर को मध्यान्हकाल दो बजे के लगभग " शों हां हीं हुं हैं हैं हैं हुं पुलिदिनी देवी सम अस्य रोगिए: सृत्युसमयं वद वद स्वाह। इस मंत्र को शुद्ध मन से १०८ बार आप कर धूप में अपनी खाया के दर्शन रोगी को कगये, यदि रोंगी छाया के यथार्थ रूप में दर्शन करे तो आयु शेष, अन्यथा शीव्र स्त्यु समअनी चाहिए। तन्त्र शास्त्र में यह भी कहा गया है। कि शनीवार को उपर्युक्त मंत्र का जाएकर चन्दन या रोगी का तिलक लगाकर मंत्र पढता हुआ रोगी के

पास जाकर इसे पूछे कि तुम्हें तिसक किस रूप में दिखलाई पड़ता है। यदि रोगी को वह तिसक ग्रुष्क और विकृत रूप में दिखलाई पड़े तो छ मास में मृत्यु, काला दिखलाई पड़े तो सात दिन में मृत्यु और नीसा विकालाई पड़े तो पक मास में मृत्यु समक्षनी चाहिये। ज्योंतिय शास्त्र में रोगी की मरण परीक्षा का विम्न गणित प्रकार भी बताया गया है, इस पणित की मैंने दो चार वार परीक्षा की है, ठीक घटता है,।

रोगी से पक से लेकर एक सा आठ तक के मध्य की कोई संख्या पूछे; रोगी अपने इष्ट देव का ध्यान कर अपने समस्त शरीर को देखकर कोई संख्या बतावे। जो संख्या रोगी के मुद्द से निकले उसे उसके बामादारों की संख्या से गुण कर दे और उस संख्या में बार की संख्या और जोड़ दे। बार की संख्या निकाल ने का नियम यह है कि रिवार की संख्या १, सोमवार की २, मंगलवार की ३, बुधवार की ४, बृहस्पति की ५, शुक्रवार की ६, और श्रिवर की ७, होती है। इन सब अंकों के योगफल में — प्रश्न सं × नामाद्यर सं. + बार संख्या में ११ का भाग देने पर विषम शेष रहे तो रोगी जीवित रहेगा आर सम शेष बच्चे तो जल्द मरण दोगा। इस गणित के नियम का उपयोग तभी करना खिहये जब शारीरिक दिह से अन्छ दिखलाई पढ़े एक स्थान पर इस नियम के संबंध में यह भी कहा गया है कि यदि रोगी का मरण अवमश्वेमां हो तो शेष प्रमाण दिनों में मरण समस्रना चाहिये।

प्रश्न द्वारा रिष्ट वर्शन की प्रतिचा

णाणाभेयानिभिष्णं पण्हं सत्थाणुसारिटद्वीए । णिसुणह् भणिज्जमाणं रिद्वं उद्देशमित्तेण ॥१४८॥

नानामेदविभिनं प्रश्न शास्त्रानुसारदण्ट्या । निश्चयुत भएयमानं रिष्ट मुदेशमात्रेगा ॥ १४८॥

श्चर्य-श्चर अश्मों के द्वारा वर्षित रिष्टों को सुनो, रिष्ट कथन के उद्देश्य मात्र से जिनका वर्षित न ना शास्त्रों की दृष्टि से किया आवश्च ।

### प्रश्नों के मेद

अंगुलि तह स्रालत्तय गोरोयण पण्हअक्लरेसु उणं । स्रक्लर होरा लग्गं स्रद्वियप्पं हवे पष्टहं ॥१४९॥ स्रिगुल्या तथा ऽलक्तकेन गोरोचनया प्रस्ताव्हरेः पुनः । स्रव्हारालग्नैरष्टविकल्यो भवेत्रस्त ॥१४२॥

श्रथ-पश्नों द्वारा रिष्टों का श्रान श्राठ प्रकार से किया जाता है-प्रश्न के श्राठ मेद हैं-श्रेयुली प्रश्न, श्रलक्ष प्रश्न, गोरोचन प्रश्न, प्रश्नाकर प्रश्न, श्रावर प्रश्न, होरा प्रश्न, शब्द प्रश्न, श्रार प्रश्न लग्न प्रश्न।

श्रेयुली प्रश्न की विधि

सयअङ्गोत्तरजात्रिअं मंतं वरमालाईएँ कुमुनेहि । जिणबद्दमाणपुरओ मिज्झइ मंतो ण संदेहो ॥१५०॥ अहोत्तरशतजितो मन्त्रो वरमालत्याः कुसुमं. । जिनवर्धमानपुरत सिध्यति मन्त्रो न सन्देहो ॥ १५०॥

शर्थ — श्री महावीर स्थामी की प्रतिमा के सम्मुख उत्तम मालती के पुष्पों से ' अ हीं ग्रहें शमो ग्ररहन्ता सं हीं श्वतर श्वतर स्वाहा' इसका १०= वार जाप किया जाय तो यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। मन्त्र सिद्धि के श्रनन्तर निम्न प्रकार किया करनी चाहिये —

श्राहिमंतिय मंतेणं दाहिखहत्थस्थ तज्जणी राग्ण । सयवारं दिद्ववरिं घरेह किं जीपए बहवे ॥ १५१ ॥ श्राममन्त्र्य मन्त्रेगा दिच्याहस्तस्य तर्जनीं नूनम् । शानवारं दृष्ट्युपरि धरत किं जिल्पतेन बहुना ॥१५१॥

भर्थ - दाहिने हाथ की तर्जनी को सी बार उक्क मंत्र से मंत्रित कर त्रांखों के ऊपर रखे। इससे दाधिक कहने की भानश्यकता नहीं।

पुरा जोयावह भूमी रविविंबं जो णिएइ भूमीए। सो जीवइ झम्मासं अंगुलिपरार्ट सम्रुद्धिं।। १५२॥ पुनर्दर्शयन भूमि रवित्रिम्ब यः प्रयति भूमा । स जीवति प्रथमासान् इतिप्रदनः समुद्दिष्टः ॥ १५२॥

कर्थ — उपर्युक्त किया के कानस्तर रोगी को भूमि की कोर देखने को कहे। यदि यह सूर्य के विश्व को भूमि पर देखे तो छः महीने जीवित रहता है। इस प्रकार अंगुलि प्रश्न का वर्णन किया।

श्रलक और गोरोचन प्रश्न की विधि

श्राहिमंतिय सयवारं कंसयवर भायग्राम्मि श्रात्तं । इगवण्णगोमएणं श्रद्धहियसएण जविक्रम् ॥ १५२॥ श्रामयन्त्र्य शतवार कास्यवरमाञ्चने ८०कम् ।

श्रमियन्त्र्य शतवार कास्यवरमाजने ऽलक्तम् । एकवर्णगोमयेनाष्टाधिकशतेन जिपत्वा ॥ १५३॥

श्रर्थ—एक रंग की गाय के गोवर से किमी स्थान को लीप कर श्रीर उस स्थान पर १०८ बार "श्री हीं श्रह एमी श्ररहन्ताएं हीं श्रवतर श्रवतर स्वाहा "। इस मंत्र का आप कर किसी कांसे के वर्तन में श्रलक (लाहा) को भर कर १०० बार मन्त्र से मंत्रित करे।

पक्खालिय करचरणादी जदि पुण भाउरस्य सम (सं) लेवे ।
[X X X X X X X X X X X X X X X X ] ॥१५४॥
प्रकाल्य करचरणादीन् यदि यदि पुनरातुरस्य सलपयेत् ।
[X X X X X X X X X X X X X X ] ॥१५४॥

श्रर्थ—रोगी के हाथ, पैर श्रादि श्रंगों को घोकर सुगंधित होप करना चाहिए।

पढमं गोमुत्तेण पुणोवि खीरेण रोयगहियस्य । पक्खालिय करजुअलं चितह दिण-मास-वरिसाई ॥१५५॥ प्रथमं गोमूत्रेण पुनरिप चीरेण रोगगृहीतस्य । प्रकाल्य करयुगलं चिन्तयन दिन-मास वर्षाणि ॥१५५॥

क्षर्थ—रोगी के हाथ को पहले गोमूत्र से क्रीर फिर दूध से धोकर दिन, महीना कीर वर्ष का चिन्तन करे। पण्रह वामकरिम य पण्रह चितेह दाहिणे हत्ये। सुक्कं पक्खं वामे तह चितह दाहिणे कसणं।।१५६॥ प्रश्चदश वामकरे च पश्चदश चिन्तयत दक्तिणे हस्ते। सुक्छ पक्ष वामे तथा चिन्तयत दक्तिणे कृष्णम् ॥ १५६॥

अर्थ - पन्द्रह की संख्या बांगे हाथ में और पन्द्रह की संख्या दाहिने हाथ में कल्पना करे। बांगे हाथ में शुक्त पक्ष और दाहिने हाथ में कृष्ण पत्त की कल्पना करे।

पिंदित आहं दिसाहं उभयकरेसु (य) किणिटिआईसु । चिंते जह पयडाई रेहा सुविर्ध पयत्तेसा ॥ १५७॥ प्रितिपदादि दिनान्युभयकरयोशच किनिष्ठिकादिषु । चिन्तयेषधाप्रकटानि रेखासामुपि प्रयन्नेन ॥१५७॥

श्रर्थ—दोनों हाथ की श्रंगुलियों पर उस पक्ष के दिनों की-मितपदादि तिथियों की कल्पना करे श्रीर सावधानी से रेलाश्रों पर जो मक्ट हों उन पर विचार करे।

करजुञ्चलं उन्बहिश्च पन्छा गोरोय**णाइ दिन्वाए ।** श्महिमंतिय सयवारं पन्छा जोएह करजुञ्चलं ॥१५८॥ करयुगलमुद्धत्य पश्चाद्गोरोचनया दिन्यया । श्रभिमन्त्र्य शतवार पश्चतपस्यत करयुगल ॥१५८॥

श्रध-मन्त्र से मंत्रित कर गोरोचन से हाथों को साफकर पुनः उक्त मन्त्र से सी बार मंत्रित कर तब दोनों हाथों को देखना चाहिए।

जत्य करे श्रह पव्ने जित्रश्रीमत्ता य करुस्बिंद् य । तिचय दिष्णाइ मासा बरिसाइँ जिएइ सो मणुओ ॥१५९॥ यत्रकरेऽष पर्नेषा यावन्मात्राश्व कृष्ण विन्दवश्व । तावन्ति दिनानि मासानि वर्षाणि जीवति स मनुजः॥१५६॥ क्रथं — यह गनुष्य उनने ही दिन, मास कौर वर्ष तक जीवित रहता है जितने कृष्ण बिन्दु उसके हाथ के पर्वें में लगेरह जाते हैं।

विवेचन — अनक प्रश्न की विधि यह है कि किसी चारल पृथ्वी को एक वर्ण की गाय के गोवर से लीप कर उस स्थान पर 'भों हीं अहें खमो अरहताणं हीं अवतर अवतर स्वाहा' इस मंत्र को १०० बार जपना चाहिए। फिर कांसे के वर्तन में अलक्ष को भरकर सा वार मंत्र से मंत्रित कर उक्त पृथ्वी पर उस वर्तन को रख देना चाहिये पश्चात् रोगी के हाथों को गोमूत्र और दूध से धोकर दोनों हाथों पर मन्त्र पढ़ते हुए दिन, मास, और वर्ष की कल्पना करनी चाहिये। अनन्तर पुनः सीवार उक्ष मंत्र को पढ़कर अलक्ष से रोगी के हाथ धोना चाहिए। इस किया के पश्चात् रोगी के हाथों को संख्या साहिए। इस किया के पश्चात् रोगी के हाथों को देखना चाहिये उसके हाथों के संधि स्थानों में जितने विन्दु काले रंग के खिलाई पढ़ें उतने ही दिन मास और वर्ष की आयु समक्षनी चाहिए।

गोरोचन प्रश्न की विधि यह है कि श्रतक प्रश्न के समान एक वर्ष की गाय के गोचर से भूमि को लीपकर उपयुक्त मन्त्र से १०८ बार मंत्रित कर कांसे के वर्तन में गोरोचन को रखकर सी बार मंत्र से मंत्रित करना चाहिये। पश्चात् रोगी के हाथ गोमूत्र बीर दूध से धोकर मन्त्र पढ़ते हुए हाथों पर वर्ष, मास, श्रार दिन की कराना करनी चाहिए। पुनः सी बार मंत्रित गोरोचन से रोगी के हाथ धुलाकर उन हाथों से रोगी के मध्य समय की परीचा करना चाहिए। रोगी के हाथों के संधि स्थानों में जितने काले रंग के बिन्दु विखलाई पढ़ें उतने ही संख्यक दिन मास भीर वर्ष में उनकी मृत्यु समकती चाहिए।

प्रश्नाचार की विधि

रोयगहियस्स कोई जइ पुच्छइ तो चएवि तं वयणं। काराविज्जइ पएइं इयमंतं तंमुहे जविउं॥१६०॥ रोगगृहीतस्य को ऽपि यदि पृच्छति तदा त्यक्ता तद्वचपम्। कार्यते प्रश्न इम मन्त्र तन्मुखे जिपत्वा ॥१६०॥ यदि कोई किसी रोगी के बारे में प्रश्न करे तो उस प्रश्न को छोड़कर "भ्रों ही वद वद वान्यादिनी सत्यं ही स्वाहा" इस मन्त्र का जाय उससे करा, फिर नया प्रश्न करवाना चाहिए।

प्रश्नों के गिरात द्वारा फल का कथन

श्रक्खरिषंडं बिउगं मायापिंडं च चउगुंगं किच्चा । मूलसरेहि य भाओ मग्इ समे जियइ विसमेसु ॥१६१॥ श्रक्षरिषड द्विगुण मात्रापिषड च चतुर्गुण कृत्वा ।

मुलन्त्ररेश्व भागो म्रियते समैर्जीवित विपमे ॥१६१॥

श्रथ—प्रश्न के सभी ब्जितनों को दुगुना श्रीर मात्राओं को नागुना कर ओड़ हो, इस योग फल में स्वरों की संख्या से भाग देने पर सम शेष श्राये तो वह जीवित रहेगा श्रीर विषम शेष श्राने पर उसका मरण होगा, ऐसा समभना चाहिए।

विवेचन—किसी रोगी के संबंध में क्षात करने के लिये
पृच्छक को प्रश्न छोड़कर "श्रो हीं वद वद वाग्यादिनी सत्यं हीं
स्वाहा" इस मंत्र को पृच्छक से १००० बार या ६ वार पढ़वादार पुनः
उससे प्रश्न पृछ्जा चाहिए। मंत्र जाप कराने के श्रनन्तर यदि प्रातः
पृच्छक रोगी के संदन्ध में पृछ्जा हो तो पुष्प का नाम, मध्याहकाल
में फल का नाम, श्रपराह में देवता का नाम श्रीर सायद्वाल में
तालाव या नदी का नाम एछ कर प्रश्नाक्षर प्रहण करने चाहिये।
किसी किसी श्राचार्य का यह भी मत है कि जो वाक्य इच्छानुसार
मंत्रोच्चारण के श्रनन्तर पृच्छक कहे उसी के प्रश्नाक्षर प्रहण
करने चाहिए। इन प्रश्नाक्षरों में ब्यञ्जनों की संख्या को दूना
भार मात्राश्चों की संख्या को बीगुना कर योग फल में प्रश्नाकरों
की स्वर संख्या से भाग देने पर सम शेष श्रावे तो रोगी का जीवन
शेष श्रीर विषय शेष श्रावे तो रोगी की मृत्यु प्रमक्षनी चाहिए।

उदाहरण—हरिश्चन्द्र अपने रोगी आई मोहन के संबन्ध में पूछने आया कि मोहन का रोग अच्छा होगा या नहीं। प्रश्नशास्त्र के अशता ने उथ्युक्त मन्त्र का हरिश्चन्द्र से १०८ बार जाप कराने के अनन्तर प्रातःकाल आने के कारण उससे किसी फूल का नाम पूछा तो उसने अपने १९ देव का स्मरण कर 'मालती' पुष्प का नाम लिया इस प्रश्न बाक्य का विश्लेषण किया तो म्+क्र+क्र+क्+क्+इ+इ हुआ। इसमें तीन व्यवज्ञन और ५ मात्राएं हैं। ३×२=६, ४×८=२०, २०+६=२६ योगफल हुआ। उपर्युक्त प्रश्न वाक्य में स्वर=म+आ+ल्+ भ + त्+ई=आ+अ+ई=३ है। अनः २६-३=६ लिब्ध और २ शेष भाया। यहां शेष २ सम राशि है अत रोगी का जीवन शेष कहना चाहिए।

'केरलतस्व' में रोगी के जीवन, मृत्यु सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया गया है कि ४० केपकांक को पिएकाइ में जोड़कर रे तीन का भाग देने से एक शेष में रोगी का जीवन शेष, दो में कष्ट काष्य और शून्य शेष में रोगी की मृत्यु समक्तनी चाहिए। पिणडाइ बनाने का नियम यह है कि मंत्रोच्चाग्ण के अनन्तर पृच्छक सं उपर्युक्त विधि के अनुसार पुष्प, फल आदि के भान वाक्य का प्रहण कर उसके वर्ण और मात्राओं की संस्था निम्न मकार केनी चाहिए।

x=2, x=2,

उदाहरण-पृच्छक से मध्याह काल का प्रश्न होने के कारण फल का नाम पूछा तो उसने काम का नाम किया। आम इस प्रश्न वाक्य का पिण्ड उपर्युक्त विधि से बनाया तो का=२१+म ६६, २१+६६=१०७ पिण्डांक, १०७+४० क्षेपकांक १०७+४०=१४७-३=४६ लब्धि और शून्य शेष। अतः जिस रोगी के सम्बन्ध में प्रश्नं पूछा गया है, उसकी मृत्यु समस्रनी चाहिए।

पुन प्रशासरों के गणित द्वारा रोगी की मृत्यु ज्ञात करने की विधि द्वादस्त्वराइँ द्वाह भाग लोए हिं देह पुरा तेसु। जीवह विसमेश रोई समेसु मरणं च सुएखेश ॥१६२॥ इ्यक्राणि [ ? ] द्विधाशत्य मागं लाकेर्दत्त पुनस्तेषु । जीवति विषमेरा। रोगी समैर्गरा। च श्रून्येन ॥ १६२ ॥

अर्थ-पहले की गाथा के अनुसार जो पिण्ड संख्या आई हो उसमें दो का भाग देकर रखलो। फिर खीदह से इस विभक्त राशि में भाग देने पर असम शेष रहे तो दोनी का जीवन शेष और ग्रन्थ यो सम शेष हो तो रोगी की मृत्यु अवगत करनी चाहिये।

उदाइरण-पत्ली गाथा का प्रश्न वास्य 'मालती' पुष्प था इसका पिएडांक विश्लेषण के अनुसार २६ आया था। इसमें दो का भाग दिया तो—२६-२=१३ विश्वकांक हुआ। १३-१४= लब्धिं, शेष १३ रहा, यह शेष सक्या विषम है, अतः रोगी का जीवन शेष समअना खाहये।

विवेचन-ज्योतिप शास्त्र में तास्कालिक फन बतलाने के लिए तीन सिढांत प्रचलित हैं—प्रश्नाचर-सिद्धांत. प्रश्नलप्र सिद्धांत, स्वरविकान सिद्धांत । जैन। चार्य ने उपश्के दो गाथाओं में प्रशासर वासे कियांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का मलाधार मनोविज्ञान है। क्योंकि बाह्य कीर आभ्यंतरिक दोनों प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों के ज्ञाचीन मानव मन की भीतरी तह में जैसी भावनाएं हुपी रहती हैं वैसे हैं। प्रश्नाक्षर निकलते हैं। सुप्रसिद्ध विकास वेला फायबे का कथन है किश्रवाध भावानुवक्त से इमारे मन के अनेक गुप्तभाव भावी शक्ति अशक्ति के रूप में मगट हो जाते हैं तथा उनसे समभवार व्यक्ति सहज में ही मन की घारा और उससे घटित होने वाले फल को समभ लेता है। इनके मतानसार मन की दो अवस्थाएं हैं-सज्जान और निर्धात । सजात अवस्था अनेक प्रकार से निर्धात । अवस्था के हारा ही नियंत्रित होती रहती है। प्रश्मों की खानवीन करने पर इस सिद्धांत के प्रेन्सार पृक्षने पर मानव निर्धान प्रयस्था विशेष के कारण ही अन्य उत्तर बेता है और उसका प्रतिविश्व सवान मानसिक अवस्था पर पड़ता है। अतएव प्रश्न के मूल में प्रवेश करने पर संज्ञात, असंज्ञात, अग्तर्कात और निर्कात ये चार प्रकार की इच्छावँ मिलती हैं। विशेषह एटछक के द्वारा उच्छारित प्रशासरों का विश्लेषंस कर संबात इच्छा का पता लगा सेता है

इसि तिये इसि सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यक्ति से प्रश्न न पृष्ठ स्वयं रोगी से प्रश्न पूछकर प्रश्नाक्षर प्रहेश करना चाहिये। तभी उनके विश्लेषण द्वारा कहा गया प्रश्न फल सत्य हो सकेगा।

भाय के श्राह मेदों का वर्णन

श्च-क-च-ट-त-प-य-स वग्गा श्चायाणं संकमो हु वर्गेर्गेहं। धय-श्चग्गि-सीह-साण-वसह-खर-गय-दंखजुत्ता य।।१६३॥

श्च क च-ट-त-प-य-शा वर्गा श्रायाना सक्तम खलु वर्गे. । व्यज श्रप्ति-सिंह-श्वान-वृषभ खर-गज-काक्युक्तारच ॥१६३॥

ऋथं — ग्रवर्ग, क्रवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग श्रीर शवर्ग श्राट क्रमशः ध्वज, श्रम्मि, सिंह, इबान, वृषभ, खर, गज श्रीर काक ये श्राट श्राय\* हैं।

आयों के चार विभ ग

जिलिया िलंगिय दुड़ा संताया हुंति एत्थणियमेस । नउभेया सायब्बा ते आया सत्यदिद्वीए ॥ १६४॥ ज्वलिता आलिक्निता दग्धा शाता आया भवंत्यत्र नियमेन । चतुर्भेदा ज्ञातव्यास्त आया. शास्त्रादृष्ट्या ॥ १६४॥

\*पदम तईयसनम रसमरपदमतईय वग्गवएणाई । आर्लिगिया६ सुदया उत्तर सक्ष्य आणामाइ ॥ कुचजुगवमुदिससरआ बीयचज्रत्थाई वग्गवएणा६ । अहिधूमिआई मज्ञमा ते उसा आहराई वियडाई ॥ सरिउइदिवाआरसराइ वग्गाए पंचमा वएणा । उड्ढा वियब सक्ष्य अहराईर असुदरामाइ ॥ स्वाण होइ सिद्धि पन्हे आलिगिए हि स्वेहिं । आहिधूमिएहिं मज्ञमा ए।सइ उड्डेहि सहलेहिं ॥ उत्तर सरसजुता उत्तरका उत्तरकार हुंति । आहरेहिं उत्तरतमा आहराई आहरेहिं ए।यथवा आहरसरेहिं जुत्ता उड्ढा हुति आहरआहरतमा ।क्ष्य साहांति सुदर अवमा अथमाई कि बहुए। ॥ उड्ढसरेहिं जुत्ता द्इतमा हुंति दड्ढया वरणा ते वास्यति क्रज वलावसमीसिय सथलेसु ॥

ध्वास्त्रश्वरासभ वृषगजिसिंहध्वजानलाः । यथे।त्तरवलाः सर्वे ज्ञातव्याः स्वपारगै ॥ प्रमा योधे पुरे देशे मित्रनारीगृहेषु च श्वायाधिके भवेल्लाभी न लाभो बलविन्ति ॥ ध्वजो धूमोऽथ सिंहस्व सारमेय खरो गजः।

श्रर्थ - प्राचीन शास्त्रों के श्रनुसार सभी त्राय ज्वलिता, श्रालिक्किता, दग्धा, श्रीर शास्ता इन चार मेदों में विभक्त हैं।

## ्रैत्रायम्थानमन का कम

आितिगियाय पुरओ मुका दह्दा या रविज्ञया जालिया। सेसाया पुग संता समरेहगया तहच्चेव ॥ १६५॥

त्र लिङ्गि ॥ अ पुरतो मुक्त्या दग्याश्च रवियुताञ्चर्यालतान्। शेपायान्युनः शान्तान् समरेखागतास्तथा चैव ॥ १६५ ॥

श्रथ-सभी श्रायों को एक सीधी पक्ति में श्रालिङ्गिता, द्रग्धा, उनकिता श्रीर शान्ता इसके कम से रखना चाहिए। श्रर्थात् ध्वज श्रालिङ्गिता, श्रीय द्राधा, सिंह उनकिता श्रीर श्वान शान्ता, पुनः वृषभ श्रालिङ्गिता, खर द्रग्धा, गज न्वलिता श्रीर काक शान्ता संबक्ष हैं। \*

|  | लिता शान्ता<br>१, गज श्वास, काक |
|--|---------------------------------|
|--|---------------------------------|

<sup>\* &#</sup>x27;वान्तरचेति कमेणिव श्राया श्रव्या दिगप्रके ॥ प्रतिपदाद्युयन्ते तिथि-नुक्तिप्रमाणतः । श्रद्वोरात्रे पुन सर्वे यामभूत्या ध्रमन्ति च ॥ श्राया वर्णाष्टके त्रेया दिगष्टककमेण च । स्वोदये मृत्युद ज्ञेय सर्वकार्येषु सर्वदा ।

--- न० च पूर २१४-२१४

ध्य धूमसीइमंडल विसलरणयवायमा सराहस्रो । प हेवयपहुदिपेहुस्रो पुरुवाह निवासिणो भाया ॥ थिर भ्रोग्णयासवासी नरदाहिण दिवम भवल पक्ल बला। जे य समा ते सन्वे भ्रवसेसा ताण विवरीया ॥ से भ्रो पही स्र पहस्त्रा थिरो माखाबी मही मज्जा। ठाण चलो य जुत्राणो सहीसहो वसह सीसंस्रि ॥ भ्रम्भो तिगेण दह्णो दिखचक्ते वालि प्यतिरेय वो। कोवण श्रम्भा प्रस्ति भूमो सहस्ते वसह ॥ पीउलो द्यसिरो रयाणेचिलो माखाबो मही हिरम् । खिल्य स्थाण स्रो निवसह कंठीरवो कंठे ॥ थिवरो नारव सहो सुक्के श्रायासवीलच्छरसे। स (र) य चवल सोणि मंग्लवासी तह मंहलो खिल्यम् ॥ मज्कोषदेववेसो मेथे वस्त्रक्ष स्थानमाहिन्यो। दिणचवल सदसीलो निवसह वसहोउ जंघाए ॥ धूमक

#### सवाद आयों का कथन

ढं-गय-वसह-रासइ-हुअवह-हरि-रक्लोह (?) साणता । दो दो आव सवाया खायच्वा ते पयत्तेश ॥१६६॥ काक-गज-वृषम-रासम-हुनवह-हारे रह्मीय (१) श्वानान्ताः । है। हावाया सपादा झातव्या ता प्रयत्नेन ॥१६६॥

श्रर्थ—काक, गज, वृपम, खर, श्रान्त, सिंह, ध्वज और श्वान, इनमें दो दो भाय के मध्य में पाद होते हैं। श्रर्थात् आट श्वाय की राशियां और दो-दो केमध्य में रहने वाले पाद की एक एक राशि, इस प्रकार श्रार्थों में द्वादश राशि की कल्पना करनी चाहिये।

आयों की दादश राशियों का कथन

गय वसहे [वि] य चला मेमो पुग्दो वि हो इसायव्वं। मेसाई मीणंता रासीओ हुंति णियमेसा ॥ १६७॥

बेरसुक तिरयं चोवेसवाय बहुवको । भूथिइ इ दिवसचवलो दुहुखरो वसइमंड मिमा।
अ० ति० प्र० १ गा० ४-१२

ध्वजो धूल्रश्न सिंद्रश्न श्वानो वृष्यसी गजः। ध्वां स्थायाष्ट्रकं क्षेयं शुभाशुभ कमात्॥ ध्वजे सूर्यश्च विक्षेयो धूले भौमर्त्तथेवच । सिंहे शुक्रश्च विक्षेयः श्वाने है। स्यस्तथेव च ॥ वृषे गुरुश्च विक्षेयः खाने खारे सर्यमुतस्तथा। गने ध्वाचे चन्द्रराष्ट्र हेते च पत्य स्मृत्ता ॥ ध्वजकुंजरसिंहेषु वृषे सिद्धि स्वेति धुद्रम् । ध्वाचे श्वाने खरे धूले कार्यसिद्धि स्वेत्रहि ॥ ध्वजे गजे वृषे सिंहे शीग्नं लाभो भवेद धुवम् । ध्वाचे श्वाने खरे धूले नाश्चच कलहपद ॥ ध्वजे गजे वृषे सिंहे नष्टलाभो भवेद धुवम् । ध्वाचे श्वे खे श्वे नाश्चच कलहपद ॥ ध्वजे गजे वृषे सिंहे वृष्यचेव कुंजरे कुशलं भवेत् । ध्वाचे श्वाने खरे धूले नास्तीति कुशल वदेत् ॥ ध्वजे कजे स्थ्यश्चेव स्वाने सिंहे च चंवलः । वृषे धूले प्रयाणस्थः खरे ध्वाचे स कष्टकः ॥ ध्वजेधूले समीपस्थो द्रस्थो गजसिंह्योः । वृषे खरे च मार्गस्थो ध्वाचे श्वाने पुनर्गत ॥ ध्वजे पद्मसित प्रोक्ते धूल सादिनं तथा । एकिश्चरा सिंहे च श्वाने मासं तथैव च ॥ वृषे पु सादिमास च खरे मासद्वयं तथा । गंजे मासत्रयं प्रोक्ते ध्वाचे ह्रययन सिम्मतम् ॥

यज-घृषभ-चरणेष्वपि च मेष पुरतोऽपि मवेज्जातन्यम् । मेषादयो मीनान्ता राशयो भवन्ति नियमेन ॥ १६७ ॥

मर्थ-गन्न भीर वृष्यं के मध्य के पाद पर मेच को सममना जाने भी इसी प्रकार मेच, चृष, मिधुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष्टिक्क, धतुः मकर, कुम्म, भार मीन इन बारह राशियों की स्थापित कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि गन और वृष्यं के मध्य वाले चरण में मेच, खर भीर अग्नि के मध्य वाले चरण में मेच, खर भीर अग्नि के मध्य वाले चरण में वृष्, सिंह भीर धवत के मध्यवाले चरण में सिथुन पर्व श्वान भीर काक के मध्य वाले चरण में कर्क गिशि सममनी चाहिए। पश्च त् याज को सिंह राशि संग्रक, वृष्यं को कन्या, खर को तुला, अग्नि वृश्चिक, सिंह को धनु, ध्वज को मकर, श्वान की कुम्म भीर काक को मीन राशि संग्रक सममना चाहिए।

नच्चत्रों के चरणानुसार राशि का ज्ञान

श्रम्सिश-भरगी-कित्तियचलेश मेसो हवेई इय भिष्यं। पुरदो इय गायव्वं रेवइ परियंतिरिक्खेहिं॥ १६८॥

श्रविनी-भरणी-कृत्तिकाचरणो मेपो भवतीति भणितम् । पुरत इति ज्ञातव्य रेवतीपर्यन्तर्वे ॥ १६ = ॥

श्रथं — श्रश्विती, भरणी कीर इतिका के एक चरण पर्यन्त मेष राशि — श्रश्विती नक्षत्र के चार चरण, भरणी नक्षत्र के चार चरण भीर इतिका का एक चरण इस इस प्रकार इन नी चरणों की एक राशि कही गई है। श्रावों भी रेश्ती नक्षत्र पर्यन्त इस कम से बारह राशियों को समक्ष सेना चाहिए।

विवेचन—ज्योतिष शास्त्र में आहिवनी, भरणी. कृतिका रोहिणी, सृगशिर, आद्री; पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मचा, पुर्वा-फालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये २० नक्षत्र माने गये हैं। इनमें आज-कल अभिजित को छोड़ शेष २७ नक्षत्रों को ही व्यवहार में लाया जाता है। इन २७ नक्षत्रों में प्रत्येक नवन के चार चार नरस माने गये हैं, इस प्रकार कुल नचनों के २७×४=१०८ चरस होते हैं। ६ चरस की एक राशि मानी नई है जतः १०८—६=१२ राशियां होती हैं। प्रत्येक नचन के चरसों के अदार निम्न प्रकार अवस्त करना चाहिये—,

चू, चे, चो ला = ऋश्वनी, ली, लू, ले लो भरणी, आ, ई, इ, ए छोत्तका, भो व. वी- वू. रोहिणी वे, वो, का, की, मृगशिरः कू, घ, ड-, इ: आर्द्रा, के, का, हा, ही पुनर्वसु, हु, हे, हो हा पुष्य डी, इ. डे, डो आश्लेषा, मा, मी, मू. मे. मघा मो. टा. टी, टू, पूर्वाफाल्गुनी, टे, टो, पा पी उत्तराफाल्गुनी, पृष ण ठ हस्त, पे पो रा री चित्रा, क रेरो ग स्वाति, ती तृ ते तो विशाखा ना नी नू ने अनुराधा, नो या पी यू ज्येषा, ये, यो, भा, भी मूल, भू, घा, फ, ढा, पूर्वाषाढ़ा, मे मो जा जी उत्तराखाढ़ा, जू, जे, जो खा अभिजित, खी, खू, खे, खो अवण, गा गी गू गे धनिष्ठा गो, सा, सी, सु, शतिक्षा, से, सो दा दी पूर्वाभद्रपद, दू, थ, भ, अ, उत्तराभाद्रपद और दे, दो, सा, ची, रेवती।

क्रिविनी के चार-चरण-भरणी के चार चरण ग्रीर क्रतिका का एक चरण-चू,चे. चौ, ला, ली, लू, ले, लो, घर, दन नो चरणों की मेच राशि; कुत्तिका के शेष तीन चरण, रोहिसी के चार चरस श्रीर मृगशिर के दो चरण-ई, ऊ, प, भ्रो, वा, वी, वू; वे, वो, इस चरणों की दृष राशि; मृगराशि के दो चरण बादी के चार चरण और पुनर्वसु के नीन चरणों की--का, की कू घ, क, छ, के. को, हा, बी, मिथुन राशिः पुनर्वसु का एक, पुष्य के चार और आश्लोषा के बार चरणों की - ही, हु, हो, हो, हा, डी, हू, डे, हो, की कर्क राशिः मधा के चार, पूर्वाफास्गुनी के चार आर उसग फाल्एवी के एक चरण की—मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, की सिंह राशि; उरारा फाल्गुनी के शेष तीन, हस्त के चार और चित्रा के दो चार्यों की - टो, पा, पी, पू, य, य, उ, पे, पो, की कन्याराशि; बिबा के शेष दो स्वाति के बार क्रीर विशाला के तीन चरणों की रारी करेरो गती तृते की नुसाराशिः विशासा का केप यक अनुराधा के और ज्येष्टा के चार बरखों की- तो ना नी सू ने नो सा बी, यू, की वृश्चिक राग्नि, मूल के चार, पूर्वापादा के बार और

उत्तराशहा के एक खरण की-वे, यो, भा, भी, मृ, घ, फ़ा, ढा, ये की धतुराशि, उत्तरापादा के शेष तीन अवण के चार श्रीर धनिष्ठा के दो चरणों की—मे, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, की मकर शशि, धनिष्ठा के शेष दो शताभिषा के चार श्रीर पूर्वाभाद्रपद के तीन चरणों की-गृ, गे, गो, सा, सी, से, सो दा की कुम्भ राशि एवं पूर्वाभाद्रपद का शेष एक, उत्तराभाद्रपद के चार श्रीर रेवती के चार चरणों की—दी, दू, थ, भ, ज, दे, दो, चा, ची कीमीन राशि होती है। ×

## श्रायों का फल

दह्द-जिल्सु मरणं ग उ आिलंगि [य आ] एसु वहइ। संताएसु आ जीवइ रोए गारियति संदेहो ॥ १६९॥ दाध-ज्यितिर्मरण न त्यालिङ्गितायैर्यतेते । शान्तायश्च जीवित रोगी नास्तीति मन्देहः ॥ १६६॥

श्रर्थ — यदि पृष्ठकुक के प्रक्ताक्षर दग्ध श्रीर ज्वित श्राय संग्रक हों तो रोगी का शीघ्र मरण, श्रालिक्षित श्राय संग्रक होने पर रोगी का विलम्ब से भरण श्रीर शान्त श्राय संग्रक प्रश्ताक्षरों के होने पर रोगी का जीवन श्रेष समक्षता चाहिए, इसमें सन्देह नहीं है।

विवेचन-यहां जैनाचार्य ने प्रश्नाक्षरों द्वारा आयों को हात कर उसका फल बतलाया है। प्रश्नाक्षरों से आयों का हान निम्न चक द्वारा किया जा सकता है।

| ľ | सं० | भाय   | वर्णाचार स्वा |              |
|---|-----|-------|---------------|--------------|
|   | ?   | ध्वज  | भाइ उप धो     | स्र्य        |
|   | ર   | भग्नि | किसगघङ्       | <b>मं</b> गस |

<sup>×</sup> विशेष जान्ते के लिए देखे — प्राकृत ज्योतिषयार, व्यवहारचर्या, लग्नशुद्धि ।

| 3 | सिंह  | च छ ज म भ | शुक    |
|---|-------|-----------|--------|
| R | श्वान | टिउइदण्   | बुध    |
| ¥ | वृषभ  | तथद्घन    | गुरु   |
| Ę | स्तर  | पक्षभम    | शनि    |
| ૭ | गज    | यरत्वः    | चन्द्र |
| = | काक   | शिषसह०    | राहु   |

उदाहरण-मोहन ने श्राकर श्रपने रुग्ण भाई के सम्बन्ध
में पूछा कि उसका रोग कब श्रच्छा होगा। यहां पहने मोहन के
शान्त श्रीर स्वस्थ हो जाने पर पूर्वेक्क विधि के समान प्रात काल
में पुष्प का नाम, मध्याहकाल में फल का नाम, श्रागह में देवता
का नाम श्रीर सायद्वाल में तालाव श्रीर नदी का नाम पूछ कर
प्रश्नाक्षर श्रहण करने चाहिए। श्रतः मोदन से पुष्प का नाम पूछा
तो उसने 'गुलाव' का नाम बनाया है। प्रश्नवाक्षय 'गुलाव' का
का श्रादि श्रचर 'गु' है यह श्राग्न श्राय है। १६४ वीं ग्राथा के
श्रनुसार इसका फन रोगी का शीव्र मरण समस्रना चाहिए।

नरपित अयचर्या में आयों का वर्णन करते हुए बनाया गया है कि पूर्व पश्चिम में चार सीधी रेखाये खीं वकर उनगर उत्तर दक्षिण में और चार रेखायें खीं ननी चाहिये इस से ६ कोठे वाला एक वन जयणा, इस के बीच के कोठे को छोड शेष आठ कोनों में आठ दिशाओं की करणना करनी चाहिए। ध्वज, आग्न, सिंह, स्वान, सीरमेय, काक, गर्दभ भीर इस्ती ये सब प्रतिपदकों खितकमण करते हुए तिथि भुक्ति प्रमाण के अनुसार इन आठों दिशाओं में उदित होकर एक प्रइर बाद तत्परवर्ती दिशा में गमन करते हैं इस नियम से रात दिन में आठों दिशाओं में अठते हैं। जैसे प्रतिपदा के प्रथम याम में ध्वज पूर्व में उदय होता है फिर प्रथम याम के बीत जाने पर अग्निकोल में चला जाता है फिर प्रथम याम के बीत जाने पर अग्निकोल में चला जाता है

कौर वहां एक याम रहकर दक्षिण दिशा में चला जाता है। इस नियम के अनुसार प्रतिपद तिथि के आठों क्षमों में स्वजकम से चाठों दिशाओं में भ्रमण करता है। इसी प्रकार द्वितीय भार्द तिथि में भीने आदि को अवगत कर सेना चाहिये।

चायचक्रम्

| ध्यांच−काक | <b>ध्वज</b> | <b>कत्रि</b>  |
|------------|-------------|---------------|
| ≂। ३०      | १। ६        | २।१०          |
| गञ<br>७।१५ |             | सिंह<br>३। ११ |
| <b>खर</b>  | च्रुपम      | श्वान         |
| ६। १४      | ५।१३        | <b>४</b> ।१२  |

इन भार्यों में काक से श्वान वलवान, श्वान से भारी, भारी मे वृष्य, त्रुष्य से गज, ग्रज से सिंह, सिंह से ध्वज, ध्वज से खर बलवान होता है। श्रायों से प्रश्नों का उत्तर देते समय उनके बलावल का विचार कर लेना आवश्यक होता है। प्रश्न करते समय ध्वज, श्रीप्र आहे में से किसी का उदय या स्थिति पूर्व में होने से महा लाभ. ऋग्निकोण में रहने से मरख, दक्षिण में रहने से विजय और साल्य, नैकाल में रहने से बन्धन और मृत्य, पश्चिम में रहने से सर्वलाभ, बायकोण में रहने से हानि, उत्तर में रहने से घन-धान्य की प्राप्ति और ईशानकोश में रहने से प्रश्न निष्फल होता है। वूपम, सिंह, श्रीर काक के उदय होने से फल मिल चुका ध्वज और खर के उदय होने से वर्तमान में मिल रहा है एवं श्वान, अग्नि और हस्ती के उदय होने से अविष्य में फल प्राप्ति समभनी चाहिये। इसके अतिरिक्त चुषभ और ध्वज से फल समीप, गज और सिंह से दूर, श्वान और गर्दभ से मार्गस्य पर्व अक्षि और काक से निष्फत प्रश्न को समक्रता चाहिये। पूर्व और श्रमकोश में श्राय के रहने से मुल चिन्ता. दक्षिश. नैश्रास्य श्रीर

विक्रम में रहने से धानु चिन्ता एवं उत्तर में आय के रहने से बीविश्वन्ता सम्भानी चाहिये।

उराहरक् — जैसे कि ती ने पंचमी को चतुर्थ प्रहर में आकर प्रश्न किया। उपर्शुक्त सिद्धांत के अनुसार पंचमी को कृषभ आय का चौथे याम में नैआत्य कोण में वास है अत इसका फल नन्धन या मरण है। कृष्ट्यक जिस रोगी के संबन्ध में पूछ रहा है उसका मरण हो कुक्त है, ऐना कहना चाहिये।

अन्य विधि द्वारा शकुन दर्श की विधि

इय वराणगविदुद्धं महि ( हि ) यमयभायणामिन पिक्विविय । तस्सुवरिम समानं देहु किवित्थम्म वरचुणां ॥ १७० ॥ एकवर्णगोदुग्ध मृत्तिकामयभाजने प्रक्तिग्य । तस्योपिर समान दत्त किपित्थम्य वर चूर्णम् ॥ १७० ॥

श्रर्थ—एक मिट्टी के वर्तन में एक वर्स की गाय का दूध रख कर कपित्थ—कथ के चूर्ण को समान परिमास में डाल बैंना चाहिए।

पण्हसक्योग जार्व अष्टिश्चिमयं कुगोइ तम्सुर्वार । ता लहु पहायसमए जाए जीर्व थिरं होय ॥१७८ । प्रश्नश्रवणेन जापमद्याविकशत करोति तस्योपरि । तदा लघु प्रभातसमये जाते जीवः स्थिरो भवति॥१७१॥

श्रर्थ—'क हीं वह वह वाग्वादिनी सत्य हीं स्वाहा' इस संय का कपित्थक्षे मिश्रित दूध रखे गये मिटी के वर्नन के ऊपर १०८ बार प्रातःकाल जाप करने से उसकी भारमा शकुन दर्शन के श्रिप स्थिर हो जाती है।

विवेचन नतन्त्र कार मन्त्र शात्र में शकुन दर्शन की अनेक विधियां कतलाई हैं। गोपीचक और अनुभूत सिद्ध विशा यन्त्र में कहा है कि यन्त्रों को सिद्धकर पास में नख कर शकुनों का दर्शन करने पर शास्त्रा स्थिर होती है। आचार्य ने मन्त्र और तन्त्र इन दोनों के प्रयोग द्वारा चित्त को स्थिर करने की विधि का निक्णप किया है। उपर्वृक्त गाथा में गाय के दूध के साथ क्रपित्थ खूर्ख को सिलाकर मिट्टो के चर्तन में रखना नंत्र भाग है चौर मन्त्र का जाप करना मन्त्र माग है। श्राचार्य प्रक्रियादित किया से चित्र की चञ्चलता दर हो चात्मस्थिर शकुन दर्शन करने योग्य हो जाती है। ब्रासार्थ की इस विधि को ब्रांज के विद्यान के प्रकाश में देखने पर उनकी वैद्यानिकना का अनुमान सहज में किया जा सकता है। पहले तन्त्र आग को ही लिया जा सकता है-काज का रसायन विकास बतलाना है कि कपित्य के चूर्ण को काली गाय के दूध में मिला देने पर उस दूध में एक ऐसी अद्भूत रासायनिक किया होती है जिससे उसके परमागुओं में गति गीलता बराबर होती रहती है। यदि कोई ध्यक्ति इस मिश्रित दूध को एक घटे तक देखता रहे तो उन परमाखुओं में रहने बाली विचत शक्ति उस ब्यक्रि के चित्त को क्थिर कर देशी। मन्त्र जाप करने का एक मात्र शहस्य चित्त को स्थिर करमा और शरीर की विध्न शक्ति की गतिशील बनाना है। मन्त्र के बीजाचरों का बास्मा के साथ ऐसा घर्षण होता है जिससे सुषुतः विचत शक्ति में गलिशीलता आती है। भार यही विध्तराक्ति बदभूत कार्या को कर देती है। आसार्य ने प्रथम तन्त्र विधि के साथ मन्त्र विधि का प्रयोग बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम विधि में चित्त की स्थिरता होती है। श्रीर द्वितीय विधि द्वारा भ्रात्मा में विद्युत शक्ति उत्पन्न होकर रहस्यों को क्वात करने समता भाती है मतः माचार्य द्वारा प्रतिपादित विधि से शकुन दर्शन करने पर उसका यथार्थ शान होगा।

तह जोइउज्जइ सउणं अडिव भवं शायरं तहा सहं।
विविद् (हं) सत्था (त्थ) जुसारं जं सिद्धं चिरमुणिदेहिं॥१७२॥
तथा द्रस्यते शकुनमटिवभव नागर तथा शब्दः।
विविध शाखानुसार यिष्कुष्टं चिरमुनीन्द्रैः॥१७२॥

श्रथं—मन्त्र विधि द्वारा शास्त्रा के स्थिर होने पर वन श्रीर नगर में शकुनों का दर्शन करना खाहिए। प्राचीन मुनियों के द्वारा श्रमेक शास्त्रों में प्रतिपादित विधि से शब्द भवण द्वारा मी शकुन को द्वार करना खाहिए।

## राकुन दर्शन द्वारा आयु का निश्चय

सास (म) सिवा करटासो सारस वय इंम तह यका रंडो।
सउली सुय चम्पंयडा वग्गुर पारेवया सियाला य ॥१७३॥
कालयडो दहिवण्यो वाम गया दिति जीविय तस्म ।
दाक्खिण गया ससदा मच्चं (च्चुं) रोइस्स दंसंति ॥१७४॥
स्यामशिवा करटारैंग सारसो वको हसस्तथा च कारपड ।
शकुनिका शुकक्षर्मचटा वल्गुल. पारावता. शृगालाथ्य ॥१७३॥
कालको दिवयणों वामगता ददिन जीवित तस्म ।
दिक्षणगताः सशब्दा मृत्यु रोगिगो दर्शयन्ति ॥ १७४॥

श्रथं—काला श्रुगाल, की आ, घोड़, सारम, बगुला, हंम बत्तल, चील, तोता, चमगीदड़ों के अुएड, भागती लोमड़ी, कबूतरों का जोडा, श्रुगालों का अुएड, सफेद जल-सर्प श्रादि का का बाई ओर दर्शन रोगी के जीवन का बढ़ाता है और दाहिनी श्रोर शब्द करते हुए इनका दर्शन रोगी की सृत्यु की स्चना देता है। तात्पर्य यह है कि मन्त्र जाय के श्रमन्तर जिसे रोगी के संबंध में कात करना है, वह व्यक्ति जंगल में आय श्रार वहां उपर्युक्त जानवरों को अपनी बाई श्रीर देखे तो रोगी का जीवन शेष श्रीर शब्द करते हुए या बिना शब्द के दाहिनी श्रोर देखे तो रोगी की सृत्यु श्रवगत करनी चाहिए।

प्राण नाशक अन्य शकुन

पिंगल सिद्दी या दिंको बप्पीह य णउल तित्तिरों हरिणी। बामे गओ ससदो णासइ जीमं तु रोइस्म ॥ १७५॥

पिङ्गल. शिखी च देड्कश्चातकश्च नकुलस्तित्तिरो हरिगा । वामे गतः सशब्दो नाशयति जीव तु रोगिगाः ॥ १७५॥

श्रर्थ—कदि कोई उल्लू, मयूर, हेंका, पपीहा, नेवला, तीतर श्रीर हिरण शब्द करते हुए वाई ओर आर्थे तो रोगी के शीम मरख सूचक हैं।

## ब्रह्मभ दर्शक राकुन

गिद्ध्-ल् (लुं) य भारयदो सालहियक एडओ य वाघो य । गंडय ससओ य तहा दिद्दा यस सोहसा एदे ॥१७६॥

गृध-उल्को भारगड. सारिकै उकश्च व्याद्रश्च । पणडक शशकश्च द्रष्टाश्च न शोभना एते ॥१७६॥

त्रर्थ—गीध, उल्लु, भारण्ड, मैना, भंड, सिंह, गेडा, खरगोश, इनमें से किसी भी जानवर का दर्शन उत्तम नहीं होता है।

मरण सूचक शकुन

ग्रायरभवाणं मज्मे काओ साणो य रासहो वसहो । दाहिग्रागओ समदो मरणं चिय देह णियमेग्रा,।।१७७॥ नगर भवाना मध्ये काकः भ्रानश्च रासभो वृषभः । दक्तिग्रागतः सशब्दो मरग्रामेत्र ददानि नियमेन ॥१७७॥

त्रर्थ—नगर के पशु भार जानवरों में काक, श्वान, गधा भार वृषय दाहिनी भार शब्द करते दिखलाई पडें तो नियम से मरण होता है।

विवेचन — प्वांक्र पाथाओं में धावार्य ने जंगल के जाननरों के दर्शन द्वारा शुभाशुभ शकुनों का वर्णन किया है। इस गाथा में नगर के पशुश्रों श्रीर जान करों के दर्शन द्वारा शकुनों का वर्णन किया जा रहा है। संहिता शास्त्र में रात के २ वजे के बाद विल्ली का तीन वार रोना सुनना श्र्याल का कदन सुनना श्रीर दाहिनी श्रोर कुले का कदन सुनना सात दिन में मरण सूचक बताया है। काक मैथुन; सूचर का श्रकारण दाहिनी श्रोर से रास्ता काटकर वाई श्रोर जाना, कुला, बिल्ली, नेवला, श्रीर वकरी की लींक वाई श्रोर सुनाई पढे पर्व सांप का रास्ता काटना, पन्त्रह दिन में रोगी के लिए मरण सूचक हैं। भड़ी ने मरण सूचक शकुनों का निकपण करते हुए बताया है कि पालतू चीपाये जिस रोगी की देखते ही रही करने लगे तथा भींकने लगे तों उस रोगी की मृत्यु निकट समझनी खाहिए। वैक्षानिक ढंग से इस कथन का खुलासा करते हुए बताया है कि पशुश्रों का झान इस दिशा में मनुष्यों के झान

की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। वे रोगी मनुष्य को देखते ही उस्की आयु की परीक्षा कर सेते हैं और अपनी अध्यक्ष भाषा हार्। उसे व्यक्ष कर देते हैं। पालत् पशुओं की अपेक्षा अरएय के जानवरों का बान इस दिशा में अधिक उस्तरशित है।

मरण सुचक शकुन

महिस या महर्य च तहा मिला जुनई य रोद्धं सप्पो । उंदर किराल स्वयर एदेसिं दंसके मरकं ।। १७८॥ महिषश्च मृतकश्च तथा मिलना युवती च रोदन सर्प । उन्दुरो विडाल सूकर एतेषा दर्शने मरकाम्॥ १७८॥

शर्य — फैंसा, मृतकपुरुष, श्रामुझांषयुक्त युवती नारी, रोती इर्द स्त्री, सर्प. चूहा, विल्ली, श्रीर स्क्रर का दर्शन प्ररस् स्वक बतलायां है।

विवेचन—प्रम्यान्तरों में मध्य स्चक शकुनों का वर्णन करते हुए वताया है कि प्राम को जाते समय चील कापने दाहिने पंछे को मुकाकर जमीन पर चलती हुई दिखलाई पडे तो एक माह की त्रा उचता हुआ सिर पर आकर बैठ जाय तो तीन माह, कान खज़ूरा सिर या मस्तक पर चढ़ जाय तो दो, माह बिल्ली दाहिने कीर से निकल कर रास्ता काट दे और वह बराबर आगे दिखलाई पड़े तो तीन माह से कुछ अधिक एवं गधा सामने चलता हुआ रेंकने लगे तो दो माह से कुछ अधिक रोगी की आयु समस्ती चाहिय।

वर्ज्य शकुनों का कथन

हय-गय-गी-मणुआणं साणाईणं तु छिकियं एत्थ । भिज्जिज सन्व लोए इय कहियं सुणिविदिहें ।। १०९ ।। हय-गज-गी-मनुजाना भानादीनां तु चुतमत्र । भर्जियेयुः सर्वे लोक इति कथितं मुनिवरेन्द्रैः ॥ १७१ ॥

ब्रेष्ठ मुनियों का कथन है कि बोडा, हाथी, मनुष्य और कुंच की क्षेक से क्वने का यस करे। विवेचन—श्रक्तिकोण श्रीर नैश्च्रतकोण में छींक होने से शोक श्रीर मनस्ताप, दक्तिल में हानि, पश्चिम में मिष्टाश्वलाम, बायुकोल में सम्मान, रक्तर में कलह श्रार ईशान कोण में छींक होने से मरण होता है। श्रपनी छींक भयप्रद, ऊपर की छींक शुभ मध्य की भयपद, दाहिनी श्रोर की द्रव्य नाशक, सम्मुल की कलह एवं मृत्युदायक होती है। श्रासन, शयन, भोजन, दान श्रादिकायाँ को करते समय की नथा बाई श्रोर की छींक शुभ होती है।

र्छीक+ का शब्द सुनने के अनस्तर अपनी छाया को अपने पर से नाप कर उसमें १३ और जोड़ दे। इस योग कल में ∽ का भाग देने पर एक शेष में लाभ, दो में सिद्धि, तीन में हानि, चार मे शोक: पांच में भय, छु: में लद्दी प्राप्ति, सात में मृत्यु और शुस्य शेष में निष्फल जानना चाहिये।

राब्द अवग द्वारा शायु के निश्रय करने का कथन श्रीर राज्द के मेर सदो हवेह दुविहा देवयजीणओ अ तह य सहजो य । देवयजीणयीवहांण कहिज्जमांण निसामह ।। १८० ॥ राज्दो भवति द्विविधो देवताजनितश्च तथाच सहजरच । देवताजनितविधान कथ्यमान निशामयत ॥ १८०॥

भ्रथं—शब्द दो प्रकार के होते हैं-एक दैवी त्रीर दूसरे प्राकृतिक। दैवी शब्दों का वर्णन किया जाता है, ध्यान से सुनो।

देवी शब्द श्रवण की विश्वि

पक्लालियणियदेहो सुसेयवत्थाइभूलिओ पुरिसो । विदियपुरिसेश सरिसो जोयइ सई सुई असुई ॥१८१॥ प्रकालितनिजदेह. सुरवेतवसादिभूषित. पुरुष । दितीय पुरुपेश सदश प्रथित शब्द शुभमशुभम् ॥१ =१॥

<sup>+</sup>वृधरिक्ककारवं श्रुत्वा पादच्छायां च कारयेत् । त्रयोदशयुता कृत्वा चाष्टामिर्भागमाहरेत् ॥ लाभः सिद्धिर्हानिशोकोभयं श्री दुःखनिष्कले । कमेरीव फले क्षेयं गर्मेशा च यथोदितं ॥ -ज्यो, सा.

ऋथे—जिसने स्नान द्वारा अपने शरीर को स्वच्छ कर सफेद और स्वच्छ बख धारण कर लिये हों, वह मध्यम पुरुष के समान मंगल और ऋमंग न स्वक शब्दों को सुने।

क्षित्तृणं विणिपिडमा एहावित्ता ममलहेवि पुज्जेवि । सियवत्थक्रापिया पुण क्रूमइ वामाइ कक्लाए ॥१८२॥

गृशिता ऽम्बाप्रतिमा स्नापीयत्वा समालभ्य पूजयित्वा। . सितबस्त्राच्छादीना पुन ज्ञिपति वामाया कज्ञाया ॥ १८२॥

श्चर्य-श्वम्बा मूर्नि को स्नान करा वस्त्रों से श्राच्छादित कर पूजा करे। श्वनन्तर बार्ये हाथ के नीचे रखकर [ शब्द मुनने के लिये निम्न विधि करे ]

रयग्रीइ पदमजाये बोलीग्रे खद पहायसमयंभि । इयमंतं च जनतोनच्चउ ग्रायरस्य मज्माम्मि ॥१८३॥

रजन्या प्रथमयामे गते ८४ प्रभान समये । इम मन्त्र च जपन् त्रजतु नगरस्य मध्ये ॥ १८३॥

ऋर्थ — रात्रि के प्रथम प्रहर में या प्रानःकाल में 'अ हीं ऋम्बे कृष्णाति है आहारि देवि वद वद वागीश्वरि स्वाहा' इस मत्र का जाएकर नगर में अमण करे।

शब्द श्रवण द्वारा शुमा शुम का निश्चय
सुह-मसुहं वि स्न सन्दं पढ़मं जं चवह को वि तं लिज्ज ।
जीवह सुहसहेणं स्नसुहे मर्ग ण संदेहो ।। १८४ ॥
सुममशुभमपि च सर्वे प्रथम यन्कथयित को 5पि तक्सात ।
जीवित शुभशब्देनाशुभेन मरण न मंदेहः ॥ १८४ ॥

श्रर्थ — इस प्रकार नगर में भ्रमण करते समय जो कोई पहले श्रुम या श्रश्चम बात कहता है उसी के श्रनुसार फल समभना चाहिए श्रश्चीत् श्रुम शब्द कहने से कल्याण भार श्रश्चम शब्द कहने से मरण होता है, इसमें संदेह नहीं है।

विवेचन-प्रापने शरीर को स्वच्छ कर सुन्दर वस्ताभूषणी

मे युक्त हो एक यक्तिणी की मूर्ति के अभिनेक पूर्वक पूजन कर सुन्दर बस्ताभूषणों से सिक्तित करे। अनन्तर उस मूर्ति को अपनी कांख के नीचे दवाकर नगर में अपण करे। इस समय सर्व प्रथम सम्भाषण करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार के ग्रुमाग्रुम शब्द मुँह से निकाले उन्ही के अनुसार रोगी का ग्रुमाग्रुम सममना चाहिए। कटोर, फर्कश, निंदा, चुणली ग्रीर धूर्तता घोतक शब्द रोगी के रोग को श्रधिक दिन तक बढ़ाने वाले होते हैं।

डेनकथिक गड़र अन्या का उपनहार श्रीर प्राकृतिक शब्द श्रवण का कथन

भणियं देवदकहिंयं सहजं सहं भणिमि सुह-मसुहं ! शिसुशिज्जह किं बहुणा पुञ्जगयसत्थाणुमारेण ॥१८४॥ मिश्रिज देवताकिथित सहज शब्दं भणामि शुममशुभम् । निश्रुपते किं बहुना पूर्वागतशास्त्रातुमारेशा ॥ १८५॥

श्रर्थ—ास प्रकार देवी शब्द श्रवण का वर्णन किया गया है. श्रद प्रकृतिक शब्दों के श्रवण द्वारा शुभाशुभ का कथन प्राचीन श(स्त्रों के अनुपार किया जाता है, ध्यान से सुनो ।

प्राकृतिक शुभ शब्दों का वर्णन

अरहंताइसुराणं नामग्गहणं च सिद्धि-बुद्धी य । जय-विद्धि-मिंदु-राया सुहसद्दा सोहणा सन्त्रे ॥१८६॥ अर्हदारिसुराणः नामग्रहणः च मिद्धि-बुद्धीः च । जय-वृद्धि-इन्दु-राजानः शुभ शब्दा शोभना सर्वे ॥१८६॥

श्रथं — ग्रहंन्त भगवान का नाम, तथा इन्ही के नाम के समान श्रान्य देशों के नाम सिद्धि, बुद्धि, ज्ञय, वृद्धि, चन्द्रमा श्रीर राजा से शब्द श्रुम होते हैं।

श्रापुभ शब्दो का कथन

णहो भग्गो अमओ पिडओ तह लंचिदो गओ सिडदो। खद्धो वीओ दट्ठो कालो हय चिणिको य बद्धे। य ॥१८७॥ एवं बिहा य सहा जे असुहा हुंति इत्य जिझलोए। ते असुहा णिहिद्दा महागम सत्यहत्तेहिं॥१८८॥ नष्टो भानश्च मृत. पतिनस्तथा लुम्बितो गत सटितः । युक्को नीचो दष्टः कालो हतरचूर्णितश्च बद्धश्च ॥ १८७ ॥ एव विधाश्च शब्दा येऽश्वभा भवन्त्यत्र जीवळोके । तेऽश्वभा निर्दिष्टाः शब्दागमशास्त्रविद्वि ॥ १८८ ॥

म्रथ-जो शब्द इस संसार में बमंगल स्वक हैं जैसे नष्ट भगन. मृत, पितन, फटा हुन्ना, विलग्न, सड़ा हुन्ना, नीच.पीटा हुन्ना, काला. चूर्ण मार बन्बा हुन्ना ये शब्द शब्दकान शास्त्र के वेताओं केट्रारा मुक्त स्वाल स्वक माने गये हैं।

शुभ स्चक शकुन

छतं धयं च कलंस संखं च मेरिय राय निग्गंय । जुरकुसनं सियवत्यं मिद्धत्था चंदणं दिहयं ॥१८९॥ सस्या जुनई वेसा एयाण सणोवि दंसणं भावि । सहदं हवेइ स्पूगं सुभउ व्छयं (१) देयजुतं च ॥ १९०॥ छत्र ध्वजश्च कलग्र शक्कश्च मेरी च गजा निर्यत्य । यूथिकाकुसुनं स्नित्वक्ष मिद्धार्थाश्चन्दन दिधकम् ॥ १८९॥ सस्ता युवती वेश्येतेषा सुतो ५० देययुक्त च ॥ १४०॥ सुखर भन्नति नृन सुनोत्सवो (१) देययुक्त च ॥ १४०॥

त्रथे—इत्र, ध्वजा, घड़ा, शंब, मेरी, राजा, दिसम्बर साधु. जुही का फूल, उज्वलश्हा, तिल, चन्दन, दही, पुत्र सहित युवर्ता. वेश्या, पुत्रजनमोत्सव या ईश्वर संबन्धी उत्सव इन सबका दर्शन या इनका शब्द श्रवण मंगल सुचक है।

विवेचन — यसन्तराज शकुन में शुभ शकुनों का वर्णन करते हुए बताया है कि दिख, खूत, दूर्ग, बातप, तगडुल. जल पूर्ण कुम्भ म्बेत सर्थप, चन्दन, दर्पण, शंख, मांस, मत्स्य, मृसिका, गोरोचन, गोधूलि, देवसूर्ति, फल, पुष्प, अञ्चन, ब्रांकार, श्रस्त, ताम्बूल, भात, आसन, शराब, ध्वज, ख्व, व्यञ्जन, वस्त, पद्म, भृगार, प्रज्वित अग्नि, हस्ती, खाग, कुश, बामर, रत्न सुवर्ण, रूप्य, ताझ, मेच, श्रीविद्य, नूतन पल्लव श्रीर हरित बुक्त हमका दर्शन शुभ है। चशुभ— मंगार, भस्म, काष्ठ, रज्जु, कर्दम, कार्पास, तुष, मस्थि, कुश, चाम्र, विद्या, मसिन व्यक्ति, साह, कृष्णु धान्य, पन्थर, केश. सर्प, मौषध, तेल, गुड़, चमडा, खाली घडा, तवण तुण, तक्ष, प्रगेल, शृंखसा, रजस्वसा स्त्री, विधवा एवं टीना, मुक्तकेशा और मसिनक्दना स्त्री का दर्शन चशुभ कारक है।

शब्द मत प्रश्न का अन्य वर्णन

हय-गय-वसहे सयडे य रहे य छत्त-धयदंडे (यावि) गय-हड्डे देउल-पिडमा-पायार-पउलीए (य)।।१६१॥ असि-कुंत भंग सही भग्गं दिंडू सा मोहण होइ। इदि कहियं महगय पर्वहं वरपण्हस्ररीहिं॥ १९२॥

हय-गज-ब्रुयभाणा शक्टस्य च ग्यस्य च छुत्र-त्वजटराडयोश्चापि । गज-हर्ड-देवकुल प्रतिमा-प्राकार-प्रतोलीना च ॥ १९१ ॥ श्रमि-कुल्तभङ्ग शब्दो भग्नो दष्टो न शोभनो भवति । इति कथित शब्दगत प्रश्नो वरप्रश्नमृरिभि. ॥ ११२ ॥

श्रयं—घोडा, हाथी. सांग, गाडी. रथ छाते की बंडी, ध्वज की डंडी, दुकान, मिद्दर की मृतिं, किला, नगर का फाटक, गलीका फाटक, तलवार, छुरा, इत्यादि के टूटने या नध होते के शब्द तथा 'भग्न' या 'नष्ट' शब्द शुभ नहीं हैं। प्रथन शास्त्र के जानने वाले श्राचायां ने इसी को शब्द गत प्रथन कहा है।

श्रद्धर प्रश्न ज्ञात करने की विधि
पक्सालियकर जुकालं पुरुविद्दा गोस कायसंसुद्ध ।
गोरोयसाएँ पच्छा उच्च हुउ कि वियण्पेसा !!१६२॥
प्रज्ञाल्य करयुगल पूर्विविधानेन कायमंसुद्ध ।
गोरोचनया पश्चाद्वर्तयतु कि विकल्पेन ॥ १६३॥

मर्थ-शरीर मे ग्रुद्ध होकर पूर्व विधि के श्रनुसार गा के मृत्र या दूध मीर गोरोखन से अपने हाथों को धोकर केशर. चन्दन मादि सुगंधित द्रव्यों से सुगंधित करे। इस विधि में अधिक वतलाने की शावश्यकता नहीं है। एगते सुहदेसे पक्खालिय पीढगम्स उत्तरमि । वंधिचा पित्तयंकं शासम्मे इक्खणं णिचा ॥ १९४॥ सासमे करजुभलं धारउ वरसंपुढं च वंधिव । सामकरे सियपक्खं दाहिखहत्थे च कसमं च॥१९५॥ पंचदहे वि तिहीओ चितिचा अंगुलीस संधीसु । चितह तेसु ह्यारं मिल्लि (मेलि) ज्जएं जत्य हत्थिम ॥१९६॥

एकान्ते शुभदेशे प्रचान्य पीठकस्योपि । बद्धता पर्यञ्क नासाप्र ईक्तगा स्थापित्वा ॥ १६४ ॥ नासाप्रे करयुगल धारयतु वरमम्पुट च बद्धवा । वामकरे सितपक्ष दक्तिगाहस्ते च कृप्ण च ॥१६५ ॥ पचदशापि तिथीरिचन्तियत्वा ऽङ्गुलीना सन्त्रियः । चिन्तयत तेषु हकारं मेन्यते यहा हस्ते ॥ १६६ ॥

क्यं—उपयुंक्त विधि के कानन्तर स्वच्छ, एकान्त स्थान में आसन को घोकर पर्यंक कासन लगाकर, दृष्टि को नासिका के काक्षमाग पर स्थिर कर नासिकाम की छोर हाथों को जोड़ कर स्थिर रहे। प्रधात दाहिने हाथ में इच्छा पक्ष छीर वांचे हाथ में शुक्कपण्य का ध्यान करे तथा अंगु तेयों की संधियों पर पन्द्रह तिथियों का ध्यान करे। समिमाय यह है के जुड़े ह्व हाथों में तीन संधियां दिखलाई पड़ती है-नीचे की मध्य की, छीर उपर की इस प्रकार पांचों अगुतियों में १४ तिथियों की कर्यना करनी चाहिये। उन दोनों हाथों के मध्य में 'ह' सक्षर का ध्यान करना चाहिय।

× × × × × × × × × × । तं पक्तं जाग्रेज्ज्ञः वरकञ्जलरूवओ चेन ॥ १९७॥ × × × × × × × × × × । नं पक्षं जानीयादरकञ्जलरूपनरचिन ॥ १६७॥

भ्रथे—उस पच का सान अअन की उसम् रीति के द्वारा करना चाहिए।

#### अञ्चर प्रश्न का फल

ग्रह जीए मंघीए विणिज्जए सो हु अवखरो सूर्ण । कसणो ता (सा) तस्स तिही श्रवखरहूवे सहुदिहा ॥१६८॥

श्रय येन सकिना त्रिनीयने तत्त्वल्बद्धरं नृतम् । कृष्ण सा तस्य तिथिरद्धररूपे समुद्दिश ॥ १६८॥

श्रर्थ—जिन्न तिथि की सन्ति पर रूप्ण पक्ष पहे श्रीर 'ह' श्रश्नर का संकेत हो वही मृत्यु का दिन है। इस प्रकार श्रक्षर प्रश्न द्वारा रिष्टों का वर्षन किया है।

# होरा प्रश्न की विभि

मियवन्थाइविभूसो पक्खालिका मयं सयं देई ।
पुरा खीरं भुंजिका वंभजुओ सुभाउ भूमीए ॥१८६॥
सिनवस्नादिविभूषः प्रक्षान्य स्वयं स्वकः देहम् ।
पुनः चीर भुक्त्वा ब्रह्मयुन स्विपेतु भूमा ॥१८६॥

श्रर्थ—स्नान कर स्वच्छ श्रीर सफेद वस्तों को घारण करे। पश्चात् दुग्ध पान कर महाचर्य का पालन करते हुए भूमि पर श्रथन करे।

सुग्गीवस्स य मंतं जवेवि ब्रह्वोषरं सयं तत्थ । कज्जं घरेवि चित्ते सुवड सियवत्थदत्तसयसे वा ॥२००॥ ओं समो मगवदे सुग्गीवस्स परहसवसास्स कमले२ विमले२ विपुत्ते २ उदरदेवि सत्यं कथय २ इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा ।

सुग्रीवस्य च मन्त्र जिपत्वाऽष्टोत्तरशत तत्र । कार्य धृत्वा चित्ते स्त्रिपेतु सितवस्न दत्त शयने वा ॥ २००॥

श्रर्थ--जिस कार्य मंबन्ध में फलाफल बात करना हो उस कार्य का चिम्तवन कर "चौं समो भगवदे सुग्गीवस्स पएड सवस्त कमले-कमले विमले-विमले विपुले-विपुले उदरदेवि सत्य कथय-कथय इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा" इस मन्त्र का १०८ बार जाप करे। पुनः उस कार्य का जिल्लावन करते हुए सकेद चादर युक्त विस्तर पर शयन करे।

पच्छा पहायममए दिखस्म नाली तयस्मि वीलीखे ।
मंजयविषमेपक्ख (घ) डिया पढ्वं परमिष्टिभंतेण ॥२०१
पुणोवि जवेह राष्णं वाराओ एसवीस सामिष्पं ।
सुग्गीवसुभंतेणं इव भणियं प्रुणिवरिंदेहिं ॥२०२।
पश्चात् प्रभात समये दिनस्य नाडीत्रये गते ।
मञ्जाप्येकत्रिटकां प्रथमं परमेष्ठिमन्त्रेण ॥२०१॥
पुनरपि जपत नृतं वारानेकिविशाति सामीष्ये ।
सुप्रीवसुमन्त्रेणिति भणित मुनिवरेन्द्रै ॥२०२॥

श्रथं—इसके जनन्तर प्रातःकाल में तीन घटी - २४×३=७२ मिनट-१ घन्टा १२ मिनट दिन व्यतीत होने पर एक घटी-२४ मिनट तक परमेष्ठीमन्त्र—जमाकार मन्त्र का जाप विधि पूषक करे। पश्चात २१ वार " श्रों एमो भगवदे सुग्गीवस्म परह सक्त्यस्म कमले कमले विमले विमले विपुले विपुले उदरदेवि सन्यं कथय कथ्य इटिमिटि पुलिदिनि स्वाहा "इस मन्त्र का जाय करे, इस प्रकार क्षेष्ठ मुनियों ने कहा है।

सुइभ् मिश्रले फलाए समरेहाहि यं (या विराम परिहीणो (णं)। किह्दिज्ज प्रभीए समं च रेहातयं पच्छा ॥ २०३॥ शुचि भूमितले फलके सभरेखाभिश्र विराम परिहीनम् । कृष्यताम् भूमा स्य च रेखात्रय परचात् ॥ २०३॥

ऋषे — स्वच्छ भूमि में स्थित एक तक्ते पर तथा पृथ्वी पर तीन सीधी रेकाएँ विना उहरे हुए तगातार कींचे।

षष्टुहरेहिछिणो वे (जे) लब्मंति तत्थ रेहाओ । पढमं हि रेहअंकं ठाविज्ज पयाहिणं तत्थ ॥ २०४॥ आम्मिल्लं मागी (जिम्न) ल्लं पट्टिययाई तहेव जाणिज्जा। धय-धूम-सीह-साण-विसा-खर-गय-वायसा आया २०५॥ श्राष्ट्ररेखान्छिना याया लभ्यन्ते तत्र रेखाः । प्रथम हि रेखाङ्क स्थापय प्रदिष्णि तत्र ॥ २०४ ॥ श्रिपमध्यमपृष्ठयतानि तथैत जानीयात् । ध्यज-धूम-सिंह-भान-वृता खर-गज-वायसा श्राया ॥२०५॥

श्रथ—इस प्रकार भाढ भाड़ी रेखाएँ भाउ खड़ी रेशाओं को काटती हुई बनाये। यहली पर बाई भोर से दाहिनी भोर भादि, मध्य श्रीर भन्न भंकिन कर ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, बूब, खर, गज पवं बायस इन श्राठ श्रायों को लिखे।

सिंह श्रीर द्वभ भाय के समानान्तर का फल
रुक्तो (१) दु सीह वसहे ठिओ कओ सोहणो समुद्दिहो ।
इयरायाणं उन्दिरं अ सोहणो कि वियप्पेण ॥ २०६ ॥
रुद्धः (१) स्तु सिंह-वृपभयो स्थित स्त्र शोभनः समुद्दिष्टः ।
इतरायाग्रामगरि च शोभन कि निकल्पेन ॥ २०६ ॥

मर्थ—सिंह भीर वृषभ भाग भादि मध्य भीर सन्त की रेखा के समान्तर में पड़ें तो मंगल स्वक कैसे हैं ? अर्थात कष्ट दायक समस्ता चाहिए । शेष ध्वजादि भाग समानान्तर में पढ़े मंगल कारक होते हैं, भाषिक कथन से क्या लाभ ?

विवेचन - उपयुक्त गाथाओं में आवार्य ने होरा प्रश्न का वर्णन सुन्दर दंप से किया है। होरा प्रश्न द्वारा फल निकालने की संक्षिप्त प्रक्रिया यह दें कि शरीर शुद्धकर विधि पूर्वक शयन करने के अनंतर प्रातःकाल एमोकार मंत्र और सुप्रीव मन्त्र का जाए करना खाहिए प्रधात् तीन रेखाएँ बिना हाथ को रोके पृथ्वी या किसी तकते के उत्पर खींचनी खाहिए । पुनः आठ आडी और आढ खड़ी रेखाएँ खींचकर ध्वजः धूम, सिंह आदि आड आखों को लिख देना चाहिए। ये आये पूर्विक्त तीन रेखाओं के समानान्तर में जिन प्रकार पढ़ें वैसा दी कल बात करना खाहिए। रपदार्थ चक्त निक्त बात करना खाहिए।

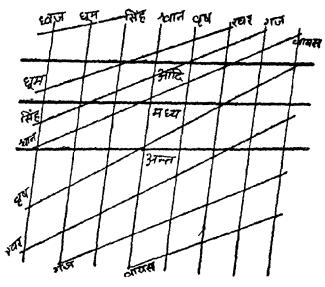

इस चक्र में धूम-स्वर, सिंह एज, खान वायस, धूम-गज श्रीर भ्वान-वायस का वैध-समानान्तरत्व है। इस समानान्तरत्व का फल आगेवाली गाथाओं के अनुसार समसना चाहिये।

यह चक्र स्थिर नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप आदि कियाओं द्वारा जो तीन देखाएं सहसा बिना विद्याम के सीची जाती हैं, कारण यह बदलता रहेगा। इसिल्प इसका फल सब प्राणियों के बिए एक नहीं होगा, बहिक भिन्न भिन्न न्नायेगा।

ध्म आय के देव का फल

ध्मी सयस्रायाणं उनिरिम्म मुखेह सयसक्जिमु । वह-वंध-रोय-सोम्न इयोह ध्याहरसा-मय-वासं ॥ २०७॥ धूम सकलायानामुपरि जामीत सकलकार्येषु । बवन्बन्ध-रोध-शोकान् कुर्याद् धनहरसा-भय नाशान् ॥२०७॥

कर्थ--यदि घुम काय का वैध-लामानास्तरस्य किसी क्राय काय के साथ हो तो समी कावा के माश के साथ वध, बन्धन, रोग, शोक, भनहानि, भय और कृति समसनी चाहिए।

शिंद श्रार व्यव शाय का वेध का कल सीहो श्रयस्स उवितें होइ सुद्दो मरखदो हु धूमस्स ! इधरा (या) स उविरे गओ साहद्द्राणि कम्माखि,।।२०८॥ सिंहो व्यवस्थोपरि भवति शुमो मरखदः खलु धूमस्स ! इतरायासामुपरि गतः कथयति कूराणि कर्माणि॥ २०८॥

श्रर्थ—सिंह श्रीर ध्वत श्राय का वेध श्रम होता है. सिकन सिंह श्रीर धूम श्राय का वेध मृत्यु दायक होता है। धूम श्रीर ध्वज श्राय को होड़ शेष श्रायों के साथ सिंह श्राय का वेध कूर कार्यों को करने वाला बताया गया है।

सिंह भाय के वेध तथा श्वान और प्वज भाय के वेध का फल सीहरिंग (ग्गी) गय लाहं देखस्सुवरस्मि दीसए मरखं। साणो धयस्मि सुहुओ सेसंसु मिज्समो होइ ॥२०९॥ सिंहो प्रिगतो लाभ देक्कस्योपरि दिशति मरखम्। श्वानो ध्वजे शुभदः शेषेषु मध्यमो भवति॥२०८॥

श्रर्थ—सिंह श्रीर धूम श्राय का वेध लाम कराने वाला एवं हिंह श्रीर ध्वाँत का वेध मरण सूचक होता है। श्वान श्रीर ध्वज श्राय का वेध शुभ होता है, श्वान का ध्वज के अतिरिक्क श्रेष श्रायों के साथ का वेध मध्यम होता है।

क्षम भाय के प्वज्ञ, धूम और सिंह के साथ में होनेवाले वेध का फल वसहो धाय-धूम गओ सुहओ मरणाय होइ सीहम्मि ! सेसायाणं साहइ उवॉरित्थो मिल्मिमं श्रात्थं !! २१० !! कृषमो ध्वज-धूमगतः शुभदो मरणाय भवति सिंहे ! शेषायानां कथर्यात उपरित्थो मध्यममर्थम् !! २१० !!

अर्थ-इषभ-ध्वज और वृष्भ-धूम का वेध क्लम होता है, बुषम और सिंह का वेध मरस कारक होता है। शेष आयों के साथ वृष्म प्राय का वेध मध्यम फल का धोतक है।

बार भाग के नेथ का फल

मयगल-प्रमम्म सए परिद्विओ रासहो सुहं देह। सेसेसु म मज्यत्यो सीहगओ होइ मरखे य ॥२११॥ मदकल-धूमयोः शुनि परिस्थितो रासभ शुभं ददाति। रैषिषु च मध्यस्थः सिंहमनो मद्यति मरखे च ॥ २११॥

भरी—खर गज खर-धूम धार खर स्वान का वेध शुप्र फल दायक होता है। खर-सिंह का देध मृत्यु कारक भीर शेष आयों के साथ खर भाय का देध मध्यम फल देने वाला होता है।

बज बाय के देश का फल

सीहिम्म (य) वारणं घए (य) ठिओ देह जीविंय ऋत्थं। सेसेसु अ मज्मत्थी इदि भणिंज पुच्च स्री।ई ॥ २१२ ॥ सिंहे च बारसो ध्वजे च स्थितो ददाति जीवितमर्थम्। शेषेषु च मध्यस्य इति भणितं पूर्वस्रिभिः॥ २१२॥

श्रार्थ—ग्रज-सिंह श्रीर गज-ध्वज का वेध जीवन एवं धन फल का चोलक है। श्रान्य श्रार्थों के साथ गज का वेध मध्यम फल देने वाला होता है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है।

बायस आय के वेध का फल

दुरय-हरि हुम्मवहम्मि य परिद्विओ वायसो सुद्दो दिद्दो । क्ल्झत्थो सेसेसु म्म साख्यस्युवीरं विखासयरो ॥ २१३ ॥ दुरद-हरि हुतवहेषु च परिस्थितो वायसः शुभो दिष्टः। मध्यस्य. शेषेश्च च रवानस्योपरि विनाशकरः ॥ २१३॥

श्रर्थ--वायस गज, वायस-सिंह, श्रीर वायस धूम का वेध श्रम फल स्चक होता है। वायस-श्यान का वेध विनाश कारक एवं शेंच श्रायों के साथ वायस श्राय का वेध मध्यम कल दायक होता है।

विद्व आयों का अन्य फल

रुद्धेसु णतिथ गमणं आगंमणं होइ देस विगयस्स । रुद्धेसु मरइ सिग्वं सहजोश्विमण्सु सुच (सत्तु) सहिएसु ॥२१४॥ रुद्धेषु मास्ति गमनगणमनं मनति देशविगतस्य । रुद्धेषु निवसे शीम सहयोगिगतेषु शहसहितेषु ॥२१४॥ अर्थ-गमनागमन के प्रश्त में पूर्वेक्क चकानुसार उद्ध आय के होने पर परदेश गया हुआ व्यक्ति आगे सेतर नहीं जाता है बल्कि वापस ताट आता है जीवन-मग्ण के प्रश्न में रुद्ध आय शत्रु सहित सहयोनिगन हो× नो शीव्र मग्य होता है।

श्रायों के सित्र शत्रुपने का विचार

लाहो सहजोणिगए मित्र जुसए फुंड होइ । सीहो गओ धर्यम गय-सीहाणं घन्नो तहा मित्रो ॥२१५॥ लाभ सहयोगियते मित्रयुताये स्फुट भन्नति । सिहो गजो ध्वजे गज-सिहयोर्ध्वजस्तथा मित्रम् ॥ २१५॥

श्रथं—यदि कोई श्राय उसी श्राय के साथ बेध की प्राप्त हो या मित्र संक्रक श्राय के साथ वेध को प्राप्त हो तो लाभाला के प्रश्न में लाभ स्वक समस्ता चाहिए । ध्वज श्राय के सिंह श्रीर गज मित्र हैं तथा गज, सिंह ध्वज श्राय के मित्र हैं।

× यहा सहयोनिगत' शब्द का नात्पर्य उसी आय से हैं, जैसे व्वज आय के लिए सहयोनिगत 'वज आय ही होगा ।

श्रान्य श्रायो क मित्रत्व का कथन

भूमस्म य माण खरो विस-भूमा रासह-सुणाण । भूम भन्नो ढंखस्स य सेसाया तस्स इह सब्वे ॥२१६॥ भूमस्य च मान-खरा कृष-भूमा गसभ-मानयो । भूमो ध्वजश्च काकस्य च शेषायास्तस्येह सर्वे ॥ २१६॥

श्रथे—श्वान श्रार खर श्राय धूम के मित्र हैं। वृष श्रार धूम रासभ एवं श्वान के मित्र हैं। धूम श्रीर ध्वज काक श्राण के मित्र हैं।तथा रोज सभी श्राय काक श्राय के मित्र हैं। यहां इतनी विशेषता है कि घ्वज श्रीर धूम काक श्राय के श्रतिमित्र हैं श्रीर शेष श्राय मित्र हैं।

धूमो सीह-धयाणं खरवसहाणं च वायसो साणो। सीहस्स गाजो सत्थो हर यणियं श्रुणियरिदेहिं ॥२१७॥ धूमः सिंह-ध्वजयो खर-बृषभयोश्च बायसः बानः । सिहस्य गाजः शस्त इति भणितं मुनिवरेन्दैः ॥ २१७॥ वर्ष-धूम सिंह कीर ध्वज काय का मित्र है। काक कीर ध्वल कर तथा पुष काय के मित्र हैं। सिंह का गज काय मित्र है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है।

मित्रत्व कथन का उपसंहार

[ ××× × × × × × × × × ] नाऊणं श्वाएसं कुरोह किं जंपिए इत्थ ॥ २१८॥

[ × × × × × × × × ] ज्ञाला S Sदेश कुरुत कि जिल्पतेनात्र ॥ २१ = ॥

मर्थ-इस प्रकार मित्रत्य-शत्रुत्व आयों का मान कर फल निकानना चाहिए। इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। तात्यर्थ यह है कि मित्र मित्र का वेध अतिमित्र, मित्र निपु का वेध उदासीन और रिपु रिपु का वेध कि रिपु होता है। रोगी की शृत्यु के संबन्ध में आयों द्वारा विचार करते समय पूर्वेक्ष विधि के अनुसार मित्र रिपु के वेध द्वारा प्रश्न का फल अवगत करना चाहिये।

शतु आय के वेध का फल
रुद्धेसु अ मरणं रिउखा पट्टीए संठिए तह य ।
रिउपुरदाए बद्दह रोओ रोहस्स निव्मंतो॥ २१९॥
रुद्धेषु च मरण रिपुखा पृष्ठे सस्थिते तथा च ।
रिपुषुरत आये वर्धते रोगो रोगिणो निर्भान्तम् ॥ २१६॥

अर्थ-- रुद्ध आय हों या शत्रु आय पीछे स्थित हों तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि रिपु वर्ग के आय संमुख हों नो रोगी का रोग निकात रूप से बढ़ता है।

नक्त्रों के स्थापन की विधि बार कलादेश
नव नव विदु तिवारं ठाविका भूयलम्मि रमग्रीए।
जं जस्स जम्मरिक्सं काईए त तहं दिज्जा॥२२०॥
नव नव विन्दृश्चिवारं स्थापयित्वा भूतले रमग्रीये।
यवस्य जन्मक्रमादी तक्तथा दत्त ॥ २२०॥

शर्य - एक उत्तम स्थान पर तीन पंक्तियों में नी-नी बिन्दु स्थापित करने चाहिए। जो जन्म नक्षत्र हो उसे पहले रखकर शेष नक्षत्रों को क्रमशः स्थापित कर देना चाहिए।

जन्म मक्का से गर्भ मक्का और नाम नक्का स्थापन की विधि तेरहम्मं जम्माओ रिक्खं गञ्भस्स जंमि ठास्मि । तह नामस्स य रिक्खं सायव्वं जत्थनिवडेइ ॥२२१॥ त्रयोदशं जन्माद्यं सर्भस्य यस्मिन् स्थाने । तथा नाम्नश्चं ज्ञातव्य यत्र निपताति ॥ २२१॥

शर्थ—जन्म नक्षत्र से तेरहवां नक्षत्र गर्भ नक्षत्र श्रीर नाम के शक्षरानुसार नाम नक्षत्र मानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि नक्षत्र स्थापन जहां से त्रारम्म हुत्रा है वहां से तेरहवां नक्षत्र गर्भ नक्षत्र संबक्ष होता है और नाम के श्रीद शक्षर के अनुसार पूर्वेक्त गा. से नाम नक्षत्र निकालना चाहिए।

नच्चत्र स्थापन द्वारा फ्रसादेश का विचार

तिबियणं नक्खंच गहेहि पावेहि जस्स फुडं विद्ध । तो मरइ न संदेहो इय भणिअं दुग्गएवेखा ॥ २२२ ॥ त्रित्रिक्तल्यं नक्तत्र प्रहैः पापैयेंस्य स्फुट विद्धम् । ततो भ्रियते न सन्देह इति भणितं दुर्गदेवेन ॥ २२२ ॥

भर्थ-ये तीनों प्रकार के नक्षत्र-जन्म, गर्भ भीर नाम नक्षत्र प्रश्न समय में पाप प्रद्वों के नक्षत्रों से विद्ध हों तो रोगी की सृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है ऐसा दुर्ग देव ने कहा है।

विवेचन — ज्योतिष शासा में रवि, मंगल, शनि, राहु चौर वेतु पाप मह माने गम हैं। इन झहों के नक्षत्रों से जन्म मक्षत्र, गर्भ मक्षत्र चौर नाम नक्षत्र का वेश्व हो तो रोगी की मृत्यु होती है। विवय की स्पष्ट करने के लिय उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

तारीका १६ को भाषा नवात्र में झाकर किसी ने रोगी के सम्बन्ध में प्रश्य किया कि रोगी जीवित रहेगा या नहीं ? यहां पर रोगी का जन्म बन्न पुरुर्वसु बताया ग्रया है, श्रतः बन्नत्र स्थापना का कम इस प्रकार हुआ-

जन्म तत्त्वत्र म. पूर्याः उ.पाः पुन. च्या. ₹. य.न श. न. शु. न. श.न. गु.न. वि. घनु. ज्ये. मृ. पृ.षा. उ.षा श्र. श. 0 0 भाे.न. सून. चन्द्रन. ब्. न. पू.भा. ड.भा. रे श्राश्वि. भ. कु. रो. मृ.

ने। प्रहों के नत्त्रों को पश्चाङ्ग में देखकर स्थापित करना नाहिए। इस चक्र में जनम नत्त्र पुर्नश्तु का शानि नत्त्र विशाखा चार बुध नत्त्र पूर्वाभाद्रपद से, गर्भ नत्त्र मूल का सूर्य नत्त्र चिश्वात से पवं नाम नत्त्र चित्रा का येथ किसी से भी नहीं है। जन्म नत्त्र पाप प्रह् शनि ग्रेश ग्रुभ बुध इन दोनों न क्षत्रों से विद्ध है। जनः इस रोगी की सृत्यु अवश्य होगी पर अभी उसे कुछ दिन तक बीमार रहना पढ़ेगा। जब प्रश्न समय में नाम जन्म चार गर्भ तीनों ही नत्त्र पाप प्रहों के नक्षत्रों से विद्ध हों उस समय तक जल्दी ही सृत्यु बतलाना चाहिए। लेकिन जन दो नक्षत्रों से विद्ध हों उस समय तक जल्दी ही सृत्यु बतलाना चाहिए। लेकिन जन दो नक्षत्रों से विद्ध हों उस समय तक जल्दी ही सृत्यु बतलाना चाहिए। लेकिन जन दो नक्षत्रों से विद्ध हों उस समय तक जल्दी ही सृत्यु बतलाना चाहिए। लेकिन जन दो नक्षत्रों से विद्ध हों से जीवन सृत्य समयना खाहिए।

नज्ञत्र धर्म अक द्वारा मृत्यु समय का निरूपण

तह विदु सुद्धिगचकके श्रस्सिणिश्राह हवेड (वंति) रिकखाई। पावगहा सुद पुच्छे पाडीए स्मे लंडु मरह।। २२३।। तथा प्रक्री मुजक्रचक्र प्रश्चित्यादीनि भवन्त्यृक्षाणि । पापप्रहा मुख-पुच्छ्योर्नाड्यां स लघु चियते ॥ ३२३॥ मर्थ - अध्विनी, भरती चादि २७ नक्त को सर्वाकार लिखना चाहिए। पाप प्रहों के नक्तत्र जब मुख और प्ंछ की एक ही नाडी में पडें उस दिन मृत्यू कहनी चाहिए।

विवेचन - ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार के सर्प चर्कों का वर्णन मिलता है। प्रथम चक्र में आही, पुनर्वसु आदि कम से नक्षत्रों को ग्रार द्वितीय में ग्रहिवनी, भरणी ग्रादि कम से नच्चों को स्थापित करने हैं। कहीं कही प्रथम नाडी चक्र का नाम जिनाडी ग्रीर द्वितीय का चतुनाडी सर्पचक बताया गथा है।

× श्रार्टी से लेक म्हिग श्रित पर्यन्त त्रिनाडी सर्पाकार चक यना लेना चाहिए। इस चक्र के मध्य में मूल नक्षत्र पड़ेगा। जिस दिन एक ही नाडी में सूर्य नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र श्रीर नाम नक्षत्र पड़ें वह दिन श्रत्यन्त त्राशुभ होता है। इसी दिन रोगी की मृत्यु भी होती है।

श्रश्विनी से लेकर रेवती पर्यन्त त्रिनाडी या चतुनाडी चक सर्पाकार बना लेना चाहिए। इस चक्र में जिस दिन सूर्य, चन्द्र

 श्राद्वांदिक लिखेन्चक मृगात च त्रिनाडिकम् । भुजङ्गसदृशाकारे मध्ये मल प्रकीर्तित ॥ यद्दिन एकनाडीन्थाश्चन्द्रनामाचभास्कराः । तद्दिनेवर्जयेत्तत्र विवादे विष्रहे रहे ॥

अशिवन्यादि लिखेन्चक सपाकारं त्रिसाडिकम् । तत्रवेशवशाज्ज्ञेय विवाहाित शुभाशुभा ॥ नाडीनेधेन नस्त्रास्याईवन्धाद्रादि उत्तराः । इस्तेन्द्रम्ल नाध्ययाः पूर्वाभाद्रपदा तथा ॥ याम्यं सौम्य गुरुर्योनिश्चित्रा मित्रा जलाह्नये । धनिष्ठा चोत्तरा भादा म्भ्यनाडी व्यवस्थिता ॥ कृत्तिका रोह्गी सार्पं मद्या स्वाति विशाखिके । उषा च अद्या पूषा पृष्ठनाडी व्यवस्थिता ॥ अश्व्यादि नाडी वेथर्चं षष्टे च द्वित्य क्रमात् ॥ —न ज पृ १५२-१५३

अश्बन्यादीनि विष्यानि पक्तियुक्ता लिखेन्बुध । नादीचतुष्ट्ये वेथ सर्पाकार पथाख्यके ॥

अश्वन्यादौनि लिखेन्चकं रेबत्यत त्रिनाडिकम् । सर्पाकारे च ऋचाणि प्रत्येकं च वदाम्यहम् ॥

<sup>-</sup>ना ज. पू. १४७-१४= तथा सूर्य-चक फिलिचक पू १७१

श्रीर जन्म नवत्र का वेध हो उसी दिन मृत्यु सममनी चाहिए। चक्र रचना—

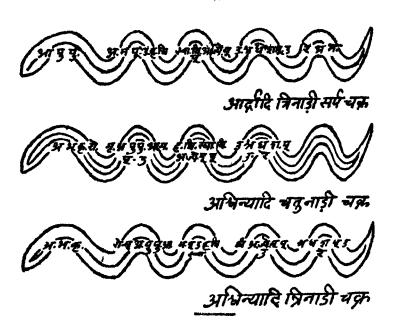

# शनि नक्त्र चड निरूपस

# जिम्मसर्या सन्त्वते तं वयसे देह स्रापुत्तस्य । चत्तारि पसत्यभुवे चलभ्रवि (य) च्छह स्रास्क्लांइ ॥२२४॥

भाइच्याइ धरेविसुग्रगह पनरहमाहि ठवे विशु ग्रगह । बारह बाहिरि तस्स या दिज्जह जीविय मरण फुढं जिल्जिज्ज ॥

क्रयाकांतममादी दत्वा भुजन्न भाषना सत्र ये ये प्रद्दा येषु येषु भेषु स्युस्ते ते तेषु भेषु देयाः, ततोऽर्कभाद्रोगिनासंभ यावद् गर्यते। यदाधनादीनध्ये प्रथमं १ नवमं ६ त्रवीदंश १३ एकविशं २९ पंचविशा २५ वा स्थात्तदा मरखं बादे द्वितीय नावीकथ्ये द्वितीयं २ अध्यमं ८ चतुर्दशं १४ विशं २० घटविश २६ वा स्थात्तदा बाहुक्तेषाः। यदि तु तृतीयनादीमध्ये तृतीयं ३ सप्तमं ७ पंचदशं १५ एकीनविशं १६ सप्तविशं २० वा स्थात्तदाऽस्थक्केश,। शेषद्वादश भेषु आरोग्य। शुभाशुभ प्रद्वेषाच्य विशिष्य शुभाशुनं वाच्यम्। — आ. सि. पृ. १२६-१२० यस्मिन्शर्निक्ते तद्वदने दत्त सूर्पुत्रम्य । चत्वारि प्रशस्तभुजे चलभुजयोरच पट्रस्तृकाणि ॥२२४॥

त्रर्थ-शनिवक के मुख में शनि नक्षत्र को रखना चाहिए इससे त्रागे चार नक्षत्रों को दाहिनी भुजा पर और छः नज्जीं को पैरों पर रखना चाहिए।

वाम अर्थिम उ चउरो हियपयए चेव दोण्यां नयसे सु । सीसिम तिम्म गुज़ दो उद्धिह देह नियमेणं ॥ २२५॥ वाम भुजे तु चत्वारि इत्यदके चैब दे नयनयो । शीर्षे तस्भिन् गुह्य दे बुद्धया (!) दत्त नियमेन ॥२२५॥

श्वर्थ — इसके पश्चात् पुनः बुद्धिमत्तापूर्वक चार नक्षत्र वार्यी मुजा पर, चार इत्य पर, दो दोनों नेत्रों में, दो सिर पर श्रीर दो गुप्तागों पर रखने चाहिए \* ।

शिन चकानुसार फलाफल निरूपण

दुस्खं लाह यत्ता हादे सन्दाउ तहेव दुक्खं च ।

सुह पीदि अत्थ लाहो मरणं वि अ पावगहजुत्तो ॥२२६॥

दु ख लाभो यात्रा घात. सर्वस्मात्तयैव दु.खं च ।
सुख प्रीतिरर्थे। लाभो मरगामपि च पापप्रहयुक्त ॥ २२६॥

शनिवकं नराकारं लिकित्वा सीरिमादिताः । नामऋंत भवेयत्र हेयं तत्र शुभाशुभं ॥ मुखंक दखदोस्तुर्यं वञ्पादो धेच हत्करे । वामे तुर्यं त्रयं शीर्षे नेत्रे गुस्रे । द्वकं द्विकं ॥ मुने दानित्रयोदचे अय पादे श्रियो हिंद । वाम शीर्षे भय राज्यं नेत्रे सीख्य मृतिगुँदे ॥ तुर्याष्टद्वादरो यस्त यदा विष्करः शनिः । तदा सीख्यं वपुस्याने हच्दीर्थे नेत्रदस्त्रयोः । तृतीयकादरो वहे यदा सीख्यकरः शनि । यदा विष्णं शरीरस्य मुखगुलाष्टिनवावदोः ॥ ——व. स. पुं. २०४

<sup>\*</sup> शनिः स्याद्यत्र नद्धत्रे तद्दातभ्य मुखे ततः । चलारि दिद्धिण पाणी त्रीणि त्रीणि च पादयाः ॥ चल्वारि वामहस्ते तु क्रमशः पंच वद्धावि! त्रीश्वि शीर्षे दशो हैं हे गुष्टे एक शना नरे ॥ निमित्तसमय तत्र पतिर्त स्थापना कमात् । जन्मच्च नामऋचं वा गुरादेशे भवेद्यदि ॥ दष्टं शिलष्टं प्रहेदुष्टः सौम्ये रप्रचितायुतम् । स्वस्थस्यापि तदा मृत्युः का कथा रीमिकाः पुनः ॥

<sup>--</sup> बो शा. रले, १६६-२००

मर्थ — पापमह के नत्त्र के संबन्ध से क्रमश दुःख, लाभ, यात्रा, घात, श्रत्यन्त दुःख, सुख, प्रेम, धनलाभ मार सृत्यु ये फल स्ममना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि नाराकार श्रांच चक्र में पाप प्रह का तत्त्वत्र मुख में पड़े तो दुःख, दाहिनी भुजा पर पड़े तो लाभ, पैरों पर पड़े तो यात्रा, बांघी भुजा पर पड़े तो घात, हृदय पर पड़े तो श्रत्य त दुःख दाहिनी श्रांख पर पड़े तो प्रेम लाभ, बांघी श्रांख पर पड़े तो धन लभा और गुक्ताक़ों पर पड़े तो सृत्यु होती है।

विवेचन—उपर्युक्त श्राचार्य के शनिचक्र के फलाफल श्रार स्योतिषतस्य, नरपतिजयचर्या श्रादि ज्योतिष श्रन्थों में वताये गये शनि चक्र के फलाफल में अन्तर है। श्राचार्य ने पापप्रहों के बच्चत्रों का श्रंग विशेष पर पड़ने से फलाफ़ल का निरूपण किया है, पर इतर श्रन्थों में जन्म नक्षत्र के श्रग धिशेष पर पड़ने से फल का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिषतत्व में चताया गया है कि प्रथम पुरुषाकार बनाका शनि जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को उस ज्ञाकार के मुख मे रखे पश्चात् उस नक्षत्र से ज्ञागे के चार नक्षत्र उस आकार के दाहिने हाथ में, छः दोनों पेरों में, पांच हृदय में. चार वायें नाथ में, तीन मस्तक में और दो दोनों नेत्रों में और दो दोनों गृहा अगों पर रखकर २७ नक्षत्रों का न्यास कर ले। जिसका जन्म नक्षत्र उस आकार के मुख में पन्ने उसे हानि, दाहिने में जय, पर मे अम, हृदय में लक्ष्मी लाभ, वायें हाथ में भय, मस्तक में राज्य, नेत्रों में सुख और गृहा में पन्ने से मरण होता है। जिस समय शनि व्यक्ति की राशी से चौथी, बाठवीं और गरहवीं राशि में रहकर अमङ्गल पद होता है, इस समय वायु हृदय, सिर, दक्तिणनेत्रस्थ शनि सुखदायक होता है। जिस समय शनि व्यक्ति की राशि से तीसरी, ग्यारहवीं और छठी गांशि में रहकर सुखदायक होता है उस समय गृहा सुख और बाम नेत्रस्थ शनि मुखुअजनक होता है उस समय गृहा सुख और बाम नेत्रस्थ शनि मुखुअजनक होता है।

दर्गचक्र-निरूपस

अकचरतपजम वन्गा एएहिं होइ नामसम्भूई । (तह य ) अइउएओ पंच सरा मं आणुगुव्यीए ॥२२७॥ भक्तचटतपयरा वर्गा एतेभ्यो भवति नामसम्भूति । तथा च अइउण्य्रोपञ्चस्वरा नन्वानुपूर्व्या ॥ २२७॥

मर्थ — मर्वा, कवर्ग, खबर्ग, दबर्ग तबर्ग, पर्वा, यवर्ग भीर रावर्ग ये भाट वर्ग हैं भीर इनकी उत्पन्ति भा, क, च, ट, त, प, ध भार श इन असरों से हुई है। म, इ, उ, प, भो ये पांच स्वर हैं।

#### तिचियों की सहा

नंदा× भदा (य जया रित्ता पुण्णा (पंच) तिही नेआ। पडिवय बिदिया तिदिया चडित्थ तह पंचमी कमसी ॥२२८॥

नन्दा भड़ा च जया रिक्ता पूर्वा पञ्च तिथयो क्रेया । प्रतिपद द्विनीया तृतीय। चतुर्थी तथा पंचमी क्रमश ॥२२८॥

भर्थ—तन्दा, भद्रा, जया, रिक्का त्रार पूर्वा ये पांच प्रकार की तिथियां होती हैं। १/६/११ तिथियां सन्दा, २/७/१२ तिथियां भद्रा, ३/८/१३ तिथियां जया, ४/६/१४ तिथियां रिक्का क्रार ५/१०/१४ तिथियां पूर्णा संक्रक हैं।

### नाम स्वर के मेद

उदिदो भिमदो भामिद सज्भागओ [य] ग्रुणेह अत्थिमश्री। पचिदेणो णायव्यो नाममरो होड निव्धंतो ॥ २२९ ॥

अ नंदा भद्दा य जवा, रिक्ता य तिहि सनामफला।
पिडवइ खाद्दि इगार्ट्स पमुद्दा उ कमेण ग्रायन्वा॥
छुद्दी रिक्तद्वयो बारबी अ अमावसा गयातृ । उ ।
खुद्द तिहिक्रदद्दा, बाजिज्ज केसु कम्मेसु ॥ – दि. शु पृ ५२-५३
नन्दा भद्रा क्या रिक्ता पूर्णा च तिथयः कमात्।
देवताश्वकस्येन्द्रा आकाको धर्म एव च ॥ – घटी कि ४ प ३६
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा चेति त्रि न्विता।
देवता अस्यालमा शुक्ता कृष्णा तु व्यन्ययात्तिथेः ॥
श्रीन् वारान् स्वस्ता स्याज्वा त्रिद्यन्त्र्यातिथेः ॥
श्रीन् वारान् स्वस्ता त्याज्वा त्रिद्यन्त्र्याच्यातिथे ।
वारे तिथित्रयस्यासन्यवम मध्यमा च या ॥ – आ. वि पृ ४ ६

उदितो भ्रमिनो भ्रामितः सन्व्यागतश्च जानीतास्तमितः। पञ्चिदनो ज्ञातव्यो नाभस्वरो भवति निर्भान्तम् ॥ २२१॥

श्रथं-नाम स्वरके पांच मेद हैं उदित, अमित, आमित, संध्यागत श्रीर स्तमित इन को पांच तिथियों में क्रमशः सम्म लेना चाहिये। तात्पर्य यह है कि नन्दा (१६११) को उदित, भद्रा (२७९२) अमित, जया (३।८१२) को आमित, रिका (४।६।१४) को संध्यागत श्रीर पूर्णा (४।१०१५) को स्तमित स्वर होता है।

जन्म स्वर भीर गर्भ स्वर का कथन

जम्मसरो रिक्खादो गन्मसरो वि अ तहेव णाअन्तो । दुश्यमत्तरिदिअहं (ह) सरो णायन्त्वो सत्थादिद्वीए ॥२३०॥ जन्मस्त्रर ऋगङ्गर्भस्तरोऽपि च तथैत्र ज्ञातन्त्र. । दिसप्ततिदिवसस्तरो ज्ञातन्त्र शास्त्रदृष्ट्या ॥ २३०॥

अर्थ — जन्म नज्ज के द्वारा जन्म स्वर का ज्ञान तथा गर्भ नज्ज द्वारा गर्भ स्वर का बान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन स्वरों का समय ७२ दिन होता है।

ऋतुम्बर या मास स्वर चक्र का वर्णन कित्य मायसिरं चिश्र बारसिद अहाई तह य पुसस्स । उद्एह अयारसरो इइ किहियं सत्थइत्तेहिं ॥ २३१ ॥ कार्त्तिकमार्गशीर्पावेत्र द्वादश दित्रसास्तथा च पेष्पस्य । उदैत्यकार स्वर इति किथत शास्त्रविद्धः ॥ २३१ ॥

अर्थ-शास्त्र के झाताओं का कथन है कि कार्लिक, मार्गशिर और पाष के पहले १२ दिनों तक अकार स्वर का उद्य होता है। अर्थात् ३० दिन कार्लिक के, ३० दिन अगहन के और १२ टिन पाष के, इस प्रकार ७२ दिन अकार का उद्य रहता है।

पुस्सद्वारहदिअहे माहे तह फग्गुणस्स चउवीमा । दीसेइ इयारसरी उइओ (त) ह सयलदिरसिहिं ॥२३२॥ पैषाष्टादशदिबसान् माघ तथा फाल्गुनस्य चतुर्विशातिम् । दश्यत इकारस्वर उदितस्तथा सकलदर्शिमि ॥ २३२॥ श्चर्य—सर्वह देव ने कहा है कि | इकार स्वर का पाष के श्रान्तिम १० दिनों में नथा मात्र के २० दिनों में श्रार फाल्गुन के शारंभ के २४ दिनों में उदय रहता है।

फम्गुणद (छ) हदियहाई (तह य) सुणेह तह चित्त-नइसाहे। होइ उआरे उदओ जिहस्स छहेव दिअहाई ॥ २३३॥ फाल्गुनषड्दित्रसास्तथा च जानीत तथा चैत्र-वेशाखा । भत्रत्युकार उदयो ज्येष्ठस्य षडेव दिवसान् ॥ २३३॥

भ्रथ-उकार स्वर का उदय फाल्गुन के भंतिम ६ दिनों प्रे, चेत्र श्रीर वैशास्त्र मास के समस्त दिनों में तथा ज्येष्ठ के प्रारंभिक ६ दिनों में रहता है।

च उत्रीम जिहिदिअहे आसाद तह य सात्रणादिणाई । अहु। रह णेआई एआरसरस्स उद् उत्ति ।। २३४ ।। चतुर्विश्वाति ज्येष्ठदिवसानाषाढ तथा च श्राबसादिन।नि । श्राह्मादश होगान्येकारस्वरोदय इति ॥ २३४ ॥

श्रर्थ—पकार स्वर का स्पेष्ठ के श्रन्तिम २४ दिनों में, श्रापाड़ के २० दिनों में श्रीर श्रावण के प्रारम्भिक १८ दिनों में उदय रहता है।

सावणसित्रपत्रसम्स य बासिद्यहाँ होइ उदय ति। भह्वयं अस्सजुवं उहा (ओ अ।) रसरस्स णाअन्ते ॥२३५॥ श्रावसिसपत्तस्य च हादश दिवसान् भवत्युदय इतिः । भादादमश्रयुष्णमोकारस्वरस्य ज्ञातन्य ॥२३५॥

श्रर्थ — प्रोकार;स्वर का उदय श्रावण मास के शुक्लपत के १२ दिनों में, भादपद के ३० दिन श्रीर श्राश्विन के ३० दिनों में रहता है, ऐसा समभता चाहिए।

विवेचन—इस ग्रंथ में श्राचार्य ने जिसे मास स्वर चक वनलाया है भ्रंथान्तरों में उसे ऋतुस्वरचक बतलाया है, लेकिन स्वरों की दिन संख्या में श्रन्तर है। नीचे नरपतिजयचर्या भार ज्योतिस्तस्य के श्राचार पर ऋतुस्वरचक श्रीर मास स्वर चक दिये जाते हैं।

# रि**ष्टलमुख्य**य

| <b>19.0</b> | स्बर | चक |
|-------------|------|----|
|             |      |    |

|                     |                  | SALAL AL              | <u> </u>   |            |  |
|---------------------|------------------|-----------------------|------------|------------|--|
| था ७२               | <b>१</b> २७      | ए ७२                  | भ्रो ७२    |            |  |
| बसन्त               | श्रीष्म          | वर्षा                 | शरत        | हिन        |  |
| चेत्र≕३०            | ज्येख=१⊏         | भ्रावण=६              | कार्तिक=२४ | वाष=१२     |  |
| वेशाख=३०            | त्रापाद=३०       |                       | श्रंपहत=३० | मध=३०      |  |
| ज् <b>येष्ठ</b> ≔१२ | श्चात्रण=२४      | शाध्यित ३०<br>कासिक ६ | पाष=१=     | फाल्गुन ३० |  |
| હર                  | ডহ               | હર                    | <b>૭</b> ૨ | ७२         |  |
| ६।३२।४३             | ६।३२।४३          | ६।३२।४३               | ६।३२।४३    | ६।३२।५३    |  |
| अन्तरोदय            | <b>अन्तरो</b> इय | भग्तरोदय              | श्रम्तरोदय |            |  |

# भावायाक ऋतुस्वर या मासस्वर चक

| ऋ ७२                            | इ ७२   | उ ७२     | उ ७२ - प ७२  |                                         |  |
|---------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------------------------|--|
| कार्खिक २०<br>झगहन २०<br>पाच-१२ | माघ ३० | चैत्र ३० | श्चाचाह्य ३० | श्रावता १२<br>भादपद्दे०<br>श्राध्वितरे० |  |
| <b>૭</b> ૨                      | હર     |          |              | <b>૭</b> ૨                              |  |

#### भास स्वर चक

|     |       |      | -            |      |
|-----|-------|------|--------------|------|
| 37  | ₹     | 3    | ष            | भ्रो |
| भा. | •     |      |              | মা.  |
| HI. | था.   | पैत. | का           | দ্যা |
| वै. | क्रां | 0    | 0            | •    |
| ર   | ર     | ą    | ર            | ર    |
| ક્ર | ४३    | 내곡   | કર           | કર   |
| ३⊏  | ३≍    | \$5  | <b>\$</b> 12 | ₹¤   |

## पद्धस्वर चक

| म्<br>म- | £        | 3   | ע  | स्रो |
|----------|----------|-----|----|------|
| क        | ग्र      | 0   | 0  | o    |
| १        | <b>ર</b> | ę   | ţ  | ę    |
| २१       | રŧ       | ર∤. | २१ | २१   |
| 38       | 86       | 85  | 85 | યદ   |

| दिंग स्वर चक |             |      |      |       |  |  |  |
|--------------|-------------|------|------|-------|--|--|--|
| <b>\$1</b>   | Ţ           | 3    | ए    | मो    |  |  |  |
| ' ক          | ख           | ग    | শ্ব  | च     |  |  |  |
| छ            | 31          | **   | E    | 8     |  |  |  |
| ड            | द           | त    | থ    | *     |  |  |  |
| ध            | न           | q    | क    | य     |  |  |  |
| भ            | म           | य    | ₹    | त     |  |  |  |
| ষ            | श           | গ    | Ħ    | \$    |  |  |  |
| 2            | ર           | w    | ઝ    | પ     |  |  |  |
| Eq           | U           | 15   | نغ   | 0     |  |  |  |
| ষধ           | घ५          | ষধ   | ঘ্য  | প্লাপ |  |  |  |
| प २७         | <b>प</b> २७ | प २७ | प २७ | d s a |  |  |  |
| वा           | 2           | भु   | a.   | ũ     |  |  |  |
| ११           | १२          | १३   | 18   | १४    |  |  |  |

| घदिक | स्वर | चक |
|------|------|----|
|------|------|----|

| 1 mm X 4 X 1 mm |            |             |            |      |  |  |  |
|-----------------|------------|-------------|------------|------|--|--|--|
| শ্ব             | <b>T</b>   | 3           | प          | झो   |  |  |  |
| क               | ল          | ग           | ㅂ          | च    |  |  |  |
| <b>8</b>        | ज          | भ           | ट          | ठ    |  |  |  |
| 8               | 2          | त           | थ          | द    |  |  |  |
| ध               | न          | ų           | फ          | व    |  |  |  |
| भ               | म          | य           | ₹          | ल    |  |  |  |
| व               | श          | ष           | स          | 5    |  |  |  |
| ę               | ¥          | 3           | ક          | N.   |  |  |  |
| GC.             | و          | IJ          | Ę          | ţ0   |  |  |  |
| २१              | ₹2         | १३          | <b>ર</b> ક | १४   |  |  |  |
| ঘ               | घर         | 留火          | ঘধ         | ष४   |  |  |  |
| प २७            | प २७       | <b>ए</b> २७ | प २७       | प २७ |  |  |  |
| ষা.             | <b>₹</b> . | <b>₹</b> .  | चृ.        | 평.   |  |  |  |
|                 |            |             |            | -    |  |  |  |

स्वर चक २० प्रकार के होते हैं—माबाचक, वर्षस्वरचक ग्रहस्वरचक, जीवस्वरचक, राशिस्वरचक, नक्षत्रस्वरचक, पिएड-स्वरचक, धोगस्वरचक, द्वादशवार्षिकस्वरचक, त्रानुस्वरचक, मासस्वरचक, पक्षस्वरचक, पिएडस्वरचक, घोगस्वरचक, द्वादशः धार्षिकचक, त्रानुस्वरचक, मासस्वरचक पक्षस्वरचक, तिथिस्वर चक, घटीस्वरचक, तिथिवाराकादिस्वरचक, तास्कान्निकदिनस्वर चक, दिख्यक धोर देहजस्वरचक। इन स्वरचको पर से ज्ञय पराजय, जीवन, मरए; ग्रुम, श्रमुम श्रादि का इन किया गया है।

## राशिस्वर का निरूपण

एवं रासिसरो विश्व सायच्वो होर श्रासुपुन्त्रीए। तुल्लयाई सयलाणं रविसंकमसेस श्रविश्वप्यं ॥२३६॥

एवं राशिस्वरोऽपि ज्ञातन्यो भवत्यानुपूर्व्या । तुलकादीनां सकलाना रिवसक्रमणेनाविकल्प ॥ २३६॥

श्रर्थ--इसी प्रकार परम्परायत कम से राशिस्वर को भी श्रवगत कर सेना चाहिए। रवि के संक्रमण से तुलादि सभी राशियों के स्वरों को निश्चय से समक्ष सेना चाहिए।

विदेखन-द्वादश राशियों में कुल २७ नक्षत्र भीर प्रत्येक नखत्र में चार चरण होते हैं, इस प्रकार कुल १२ राशियों में २७× ४=१०८ या १२×६=१०८ नक्षत्र चरण होते हैं। मेथ राशि के ६ चरण इप राशि के ध चरण और मिधुन के ६ चरण, इस प्रकार २४ चरलों में मास्वर का उदय, भिधुत के शेष ३ चरल, कर्क के ध चरत और सिंह के ध चरत इस अकार २१ चरतों में इ स्वर का उदय, कन्या के ध चरण, तुला के ध चरण भीर वृश्चिक के ३ चरण इस प्रकार २१ चरणों में उ स्वर का उदय, वृश्चिक के शेष ६ चरण धनुके ध चरण क्रीर मकर के ६ चरण, इस प्रकार २१ चरणों में ए स्वर का उवय एवं मकर के शेष तीन चरण, कुस्भ के ६ चरण ैबार मीन के ६ चरण इस प्रकार २१ चरणों में श्रो स्वर का उदय रहतः है। राशि स्वर चक्र से किसी भी व्यक्ति की राशि के अनुसार उसके स्वर का बान करना चाहिए । राशि स्वर का उपयोग मृत्य समय इ त करने के लिए किया ज़ाता है। प्रहों की राशियों से उसके स्वर को मालम कर व्यक्ति के नाम पर से उसका स्वर निकालकर मिलान करना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वर पाप प्रदों से युक्त हो तो जस्द मृत्यु समभानी चाहिए। राशि स्वर का अन्य अपयोग सुकड्मा का फल और मित्रता-शत्रता के बात करने में भी होता है।

उदाहरण-देवदत्त के नाम का चादि श्रक्तर मीन राशि का छठा चरण होने के कारण उसका चो राशि स्वर माना जायगा। जिस दिन प्रश्न पूछा ग्रया है उस दिन सूर्य कृष राशि के तीसरे चरण में, चंद्रमा कर्क राशि के प्रथम चरण में, मंगल धनु राशि के पाचवें चरण में, बुध कुम्म राशि के छुठे चरण में, गुरु मकर राशि के तीसरे चरण में, शुक्क कन्या राशि के चीथे चरण में, शिन धनु राशि के चाउवें चरण में, श्रीर राष्ट्र सिंह राशि के तीसरे चरण में है। राशि स्वर चक्र के अनुसार सूर्य का आ स्वर, चंद्रमा का इ स्वर, मंगल का प स्वर, चुध का ओ स्वर, गुरु का प स्वर, श्रुक का उ स्वर, शिन का प स्वर, श्रीर राष्ट्र का इ स्वर है। इस उदाहरण में देवदच का राशि स्वर ओ चुध के भो स्वर से विद्य है। चुध श्रुभ मह है अतः इस प्रश्न में रोगी रोगमुक्त हो जायगा यह कहना चाढिए।

राशि स्वर चक 🗴

| শ্ব                                                                  | \$                                                                 | ਚ                                                               | ए                                                  | भ्रो                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| मेष ६<br>चुचे, चो. ला<br>ला, लू ले, ला,<br>श्र, श्र ४, भ<br>४, छ १,  | भिथुन ३<br>के, को,<br>डा<br>पु•<br>३                               | % न्या ह<br>टो पा पी पूष<br>या ठ पे पो<br>उफा. ३, इ<br>४, वि २, | वृक्षिक ६<br>नूने नो या<br>यि यू अनु<br>२, ज्ये. ४ | मक्तर ३<br>खो, ग,<br>गी, थ.<br>१, व्हा.<br>२                   |
| त्रप ६<br>इ, उ, ग, आयो,<br>व', वी, ख, बे,<br>बो, इट २, रो<br>", मृ २ | कर्क ६<br>ही, हु. हे हो<br>ड,डी इ. डे,<br>डो, पु १, पु<br>४, आसा ४ | वि २, स्वा.                                                     | येयी भभी भ्<br>धफढ मे                              | सूसे सो द<br>भ २, श.४,                                         |
| सिध्न ६<br>का. की, कु.<br>घ, छ, छ,<br>मृ२, आस्त्री                   | सिंह ६<br>म मी मू में मो<br>टाटी टूटे<br>म ४, फूफा<br>४, उफा १     | वृक्षिकः ३<br>नोननी<br>वि. १,<br>कानु २,                        | स्तील से                                           | मीन ६<br>दो दूथ का ज<br>दे दो च ची<br>पू.भा.१,उ.<br>भा ४, रे.४ |

× मेषश्वषावकारे च मिधुनाद्या षडंशका । मिधुनाशत्रयं चैवमिकारे सिंह कर्कट्री ॥ कन्यातुला उकारे च दृश्चिकाद्याख्यसीशकाः । एकारे दृश्चिकात्याशाश्चाप षट् च मृगादिमा ॥ श्रेशाक्सयो मृगस्यात्याः कुम्ममीना तथा खरे । एवं राशिस्वर कूनमह के नेव द्वारा रोगी की मृत्यु का निश्चय
निश्च तह रासी बर्ग तह (य) तिही (य) वियागोह !
पंचिव कूरगहेहिं विद्वांद खेह सो जिखह !! २३७ !!
नक्षत्र तथा राशीन् वर्ग तथा च तिथीश्च विजानीत !
यचापि कूरमहैर्विद्वानि नेह स जीवति !! २३७ !!
प्रध-नक्षत्र, राशि, वर्ग, तिथि और स्वर ये पांचों ही यदि
प्रशें से विद्व हों तो वह रोगी जीवित नहीं रहता है \*
यवकहरा चक्र का वर्णन

कोर्णेसु मरा देशा श्रष्टा वीसं उतह य रिक्लाई।
इश्र श्रवकहडाचक्के चडाइसाइसु पयत्तेण ॥२३८॥
श्रवकहडा मटपरता णयभन ज) खा तह य तत्यगसह(द,च का
मेसाइसुरासीश्रो णंदाइतिहीउ सयलाउ॥ २३९॥
कोर्णेषु स्वरा देया श्रदाविंशतिस्तु तथा चर्चा ।
इत्यवकहडाचंक्रं चतुर्विंशादिषु प्रयत्नेन ॥ २३८॥
श्रवकहडा मटपरता नयभजसास्तथा च तत्र गसदचला।
मेषादिसुराशयो नन्दादितिथय सकला ॥ २३९॥

श्रथं—चारों दिशाओं के कोणों में स्वरों को स्थापित कर देना चाहिए तथा श्रष्टाईस नकतों को यथास्थान रख देना चाहिए इस श्रवकहोड़ा बक्र में श्रवकहड़ा मटपरता, नयभज्ञखा, गसद-चला इन नक्षत्र चरण वाले श्रक्तरों को मेपादि द्वादश गरियों को तथा नन्दादि तिथियों को स्थापित कर देना चाहिए।

\*नक्षत्रेस्तें हजो वर्णे हानिः शोकः स्वरेस्तर्गः विध्न तिथा मीतिः प्रवास्ते मरखं ब्रुटम् ॥ —न, अ पृ ६३

श्रेक्को नवाशंककमीदय ॥ नक्षणंबरणेनोदाहरणम् व्यश्विन्यद्वांतवरणस्त्र पाटानामम्बर स्वामी । पुनर्वस्वादिपचनस्त्राणामुत्तराफ्रालगुन्येकचरणमहिनचरणां नाभि स्वर स्वामी । उत्तराफालगुनीचरणत्रयसहित हस्तादिनस्त्रशचतुष्टयानुराधा चरणद्वयमहिनपादानाम् स्वरः स्वामी । अनुराचा चरणद्वयज्येष्ठादिनस्त्रत्र चतुष्टय अवणत्राय सहितै वर्वशानि चरणानामेकार स्वर स्वामी । अवणचर्रणकथनिष्ठादि रेवत्यतचरणीकविशतिचरणानामोस्वरः स्वामी । —न व पृ. १४-१%

विवेचन – भाषार्य ने उपर्युक्त दो गाथाओं में सर्वतोभद्र, भंशचक, अवकहोड़ा चक्र इन तीनों का ही संसेप में वर्षन किया है। एक ही भाकहड़ा चक्र में उक्त तीनों चक्रों का संमिश्रण कर दिया है। भाषार्योक्त अवकहड़ाचक्र को नीचे दिया जा रहा है—

भवकहडा चक

| ज | कृ  | रो          | मृ            | भा             | I               | 3    | श्ले | भ्रा |
|---|-----|-------------|---------------|----------------|-----------------|------|------|------|
| भ | उ   | ऊ           | व             | 韦              | ह               | ड    | ऊ    | म    |
| অ | ल   | स्तृ        | मृ            | मि             | 布               | लु   | म    | ય    |
| ₹ | च   | मे          | झो            | र, म<br>१-६-११ | श्री            | सि   | ε    | उ    |
| उ | द   | मी          | श्च<br>४-६-१४ | श<br>४-१०-६४   | च, बु<br>२-९-१२ | क    | q    | ह    |
| q | स   | <b>16</b> 3 |               | गु.<br>३-८-१८  |                 | •    |      |      |
| श | श   | रे          | म             | घ              | बृ              | ए    | त    | स्वा |
| घ | 艰   | 榎           | ज             | भ              | य               | न    | ऋ    | बि   |
| ş | শ্ব | श्च         | उ             | Ą              | म्              | ज्ये | च    | ₹    |

होदा या शतपरचक

| ऋ  | व  | क                   | ₹  | ह     | म  | દ  | प          | ₹  | त   |
|----|----|---------------------|----|-------|----|----|------------|----|-----|
| £  | बि | कि                  | हि | डि    | मि | दि | वि         | रि | ति  |
| ड  | 3  | কু য<br><b>ক</b> জু | 3  | Tuggg | मु | ड  | पुष<br>ण ठ | रु | ব্র |
|    |    | *                   |    |       |    |    |            |    |     |
| मो | वो | को                  | हो | हो    | मो | टो | षो         | रो | नो  |

| न  | य  | भ           | अ  | ख  | ग  | स  | द           | च  | ल  |
|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|
| नि | यि | भि          | जि | खि | गि | सि | न्दि        | चि | लि |
| चु | यु | भु ध<br>फ द | जु | खु | गु | ख  | दुध<br>भाषा | चु | चु |
|    |    | मे          |    |    |    |    |             |    |    |
| नो | यो | भो          | जो | खो | गो | सो | दो          | चो | लो |

श्राचक—इस चक्र में २० रेखायें मीधी श्रार २० रेखाएं श्राड़ो खींचकर चक्र बना लेना चाहिए ईशान कोण की रेखा को श्रारम्भ कर २० नक्षत्रों को उनके पाद द्योतक ग्रज्ञर कम से रख़ लेना चाहिए। पश्चात् जो ग्रष्ठ जिस नक्षत्र के जिस पाद में हो उसको वहां रख देना श्रार उस रेखा में ग्रह का वैध देखना चाहिए। नक्षत्र के चौथे पाद में ग्रह हो तो श्रादि, श्रादि में रहे तो चतुर्थ, द्वितीय पाद में रहने से हतीय श्रीर हतीय में रहने से द्वितीय पाद विद्व होना है। इस चक्र के श्रनुसार यदि मनुष्य के नाम का श्रादि शक्तर ग्रम ग्रह द्वारा विद्व हो तो श्रमण्ल, रोण श्रादि श्रीर दो पाप ग्रहों द्वारा विद्व हो तो मृत्यु समक्षनी चाहिए।

श्रंशचक में नक्षत्र का जो पाद शह द्वारा विद्व होता है, उस पाद में बिवाह करने से वेधव्य, यात्रा करने से महाभय, रोग की उत्पत्ति होने से सृत्यु श्रार संश्राम होने से पराजय या नाश होता है। चन्द्रमा जिल दिन जिस नक्षत्र के पाद में रहे उस नक्षत्र का वह पाद यदि चन्द्रमा के सिवा श्रन्य शहीं द्वारा विद्व हो तो उस समय में कोई भी श्रुम कार्य शारंभ नहीं करना चाहिए हथेंकि उस समय में किया गया कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है।

श्रवदहडाचक का उपसंहार

इष अवकहद्वाचक्कं भणिअं सत्थाणुसारदिद्वीए । पर्ण्हया (ण्हा) लस्स य लग्गं भणिज्जमाणं निसामेह ॥२४०॥

इत्यवकहडाचक भणित शास्त्रानुसारदृष्टयः । प्रश्नकालस्य चलग्न निशामयत्।। २४०॥

अर्थ—इस प्रकार अवकहड़ाचक का कथन शास्त्रानुसार किया गया है। अर्थ प्रश्नकाल के लग्न का कथन किया जाता है, सुनो।

प्रश्नकाल काल के लग्न का पाप प्रद्व से युक्त और दृष्ट होने फल

दृ अस्स पराह्याले लग्गं दिंह जुअं च पावेहिं।
ता सरइ रोज्यगहिंओ इयरं पि असोहणं करुं ॥२४१॥

दूतस्य प्रश्नकाले लग्न दृष्टं युक्त च पापैः।
तदा म्रियते रोगगृहीत इतरमप्यशोभन कार्यम्॥२४१॥

श्र्य-पृच्छक के प्रश्न समय में यदि लग्न पाप प्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो रोगी कामग्ण समक्तना चाहिए। यदि श्रम्थ कार्यों के संबंध में प्रश्न किया गया हो तो भी श्रमकृत दायक फल समक्तना चाहिये।

विषेवन—जिस समय कोई प्रश्न पूछने श्रावे, उस समय का लग्न गणित विधि से बना लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का साधन इन्ट काल पर से किया गया है। श्रतएव प्रथम इन्ट काल बनाने के नियम बीचे जाते हैं:-१-स्थादय से १२ बजे दिन के भीतर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय श्रीर स्योदय काल का अन्तर कर शेष को ढाई गुना (२३) करने से घट्यादिकप इन्टकाल होता है। असे मानलिया कि वि. सं. २००१ वैशास शुक्ता द्वितीया सोमजार को प्रातःकाल म बज कर १४ मिनट पर किसी ने प्रश्न किया। उपर्युक्त नियम के श्रनुसार इस समय का इष्टकाल श्रशीत् ४ बजकर ३४ मिनट स्योदय काल को प्रश्न समय म बज कर १४ मिनट में से घटाया (म-१४)-(४ ३४)=(२-४०) इसको दाई गुना किया तो ६ घटी ४० पल इष्ट काल हुआ। २-यदि १२ बजे दिन से स्यास्त के शन्तर का प्रश्न हो तो प्रश्न समय श्रीर स्थास्त का शन्तर कर श्रेष को दाई गुना (२३) कर दिनमान में से श्रपने घटाने पर इष्टकाल होता है। उदाहरण—२००१ विशास श्रुक्ता द्वितीया

५—स्यादय से लेकर प्रश्न समय तक जितना घरटा, मिनटात्मक काल हो उसे ढाई गुना कर देने पर इण्डकात होता है। उदाह स-वेशास शुक्ला हितीया सोमवार को ४ बजकर ४८ मिनट होता है सार स्थादय ४ बजकर ३४ मिनट होता है जार स्थादय ४ बजकर ३४ मिनट होता है जार स्थादय ५ बजकर ३४ मिनट होता है जार स्थादय ५ बजकर ३४ मिनट होता है जार स्थादय ५ बजकर ४८ मिनट से प्रश्न समय ४ बजकर ४८ मिनट तक के समय को जोड़ा तो ११ घंटा १३ मिनट हुआ, इसे ढाई गुना किया-११+३३=१३३-४३=१३३=२०३७ ४६॰=३० अर्थान २८ घटी २ एत ३० विपल इष्ट काल हुआ।

### प्रश्न लग्न बनाने की सरल विश्व

जिस दिन का लग्न बनाना हो, उस दिन के सूर्य के राशि श्रीर श्रंश पश्चांग में देखकर लिख लेना चाहिए। श्रामे दी गई लग्न सारणी में राशि का कोष्ठक वाई श्रोर श्रश का कोष्ठक उपरी भाग में है। सूर्य की राशि के जो राशि के लागने श्रंश के नीचे जो शंक संक्या मिले, उसे श्वकाल में जोड़ दे, वही योग या उसके लगभग जिस कोष्ठक में मिले उसके बायीं श्रोर राश का श्रंक श्रेर शंश का श्रंक रहता है। ये ही दोनों श्रंक लग्न के राशि श्रंश होंगे त्रेराशिक द्वारा कता विकला का प्रमाण भी निकास लेना चाहिये।

उदाहरण—वि. सं. २००१ वैशाख शुक्ता २ से। मवार को पंच क्र में सूर्य ० ११०। २८। ४७ लिखा है। लग्न सारणी में अर्थात् मेप राशि के सामने श्रीर १० अंश के नीचे देखा तो ४।७ ४२ अंक मित्रे। इन अंकों को इष्ट काल में जोश दिया—

२३। २२।० इष्ट काल

४। ७। ४२ लग्न सारगी में प्राप्त फल

२७। ४६। ४२ इस योग को पुनः लग्न सारणी में देखा तो लारणी में २७। २६। ४२ तो कहीं नहीं, किन्तु ४। २३ के कोठे में २७। २४। ५६, लगभग संख्या होने के कारण यहां यही लग्न मान लिया जायगा। सतप्त्र सिंह लग्न प्रश्न लग्न होगा, सिंह को लग्न स्थान में रख, सबरोप शशियों को कमशः सन्य मार्थों में स्थापित करना देना चाहिए। इसी प्रशार सन्य उदाहरणों का भी लग्न बनाक्षेता खाहिए।

हादरा भावों में पश्चाक्ष में से देखकर ग्रह स्थापित करने चाहिए। यदि लग्न स्थान में पाप ग्रह हों या लग्न स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो रोगी की सृत्यु समसनी चाहिए।

प्रहों की दृष्टि जानने का द्योतिय शास्त्र में यह नियय है कि भी प्रह जहां रहता है, वहां सं सप्तम स्थान को पूर्व दृष्टि में देखता है। पर विशेष बात र्यह है कि शनि श्रपने स्थान से तीसरे श्रीर द्यांने स्थान को, बृहस्पति श्रपने स्थान से पांचवें श्रीर नवनें स्थान को प्वं मंगल चाथे श्रीर श्राटवें स्थान को पूर्व दृष्टि से देखता है। दृष्टि का विचार पार्थात्य शार पाश्यात्य मत में विभिन्न प्रकार का है, लेकिन प्रश्न लग्न का विचार करने के लिए उपयुक्त पूर्व दृष्टि वाला विचार उपयुक्त है।

प्रश्न लग्न से फल कतलाने के लिए ग्रहीं का उच्च नीच मालूम कर लेना भी आवश्यक है। ग्रतः उच्च, नीच, विचार निम्न प्रक र समभाग चाहिए।

स्ये मेष राशि के १० ग्रंश में, च द्रमा वृष राशि के ३ ग्रंश में, मंगल मकर राशि के २८ ग्रंश में, बुध कन्या राशि के १५ ग्रंश में, ग्रुक कर्क राशि के ५ ग्रंश में, ग्रुक मीन राशि के २७ ग्रंश में शनि तुला राशि के २० ग्रंश में, राहु वृषम राशि ग्रोर केतु वृश्चिक राशि में परमोच्च का होता है। ग्रेर किस ग्रह की जो उच्च राशि है, उससे सानवीं नीच राशि होती है। प्रश्न लग्न से फल का विचार करते समय इस उच्च ग्रीर नीच राशि व्यवस्था का विचार भी करना चाहिए।

#### उच्च नीच बोधक चळ

|                    | चंदमा              |                     |                      | 1  | •                 | t . | ₹ .   | केतु    | प्र∘         |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----|-------------------|-----|-------|---------|--------------|
| मेष<br>१०<br>श्रेश | बुष<br>३<br>श्रश   | 3 €                 | कन्या<br>१ ५<br>श्रश | Υ. | २७                | २ - | बृषभ  | वृश्चिक | ड <b>च्य</b> |
| तुःसा<br>१०        | वृक्षिक<br>३<br>अश | कर्क<br>२ द<br>स्रश | मीन<br>१५<br>ग्रंश   | N. | कन्या<br>२७<br>अस | ₹-  | बृधिक | बुदम    | नीच          |

अहम ठाणम्मि ससी जइ लग्गो होइ पावसंदिही।
अहब जुओ आएमह मरणं रोएहि गहिअस्स ॥ १४२॥×
श्रष्टम स्थाने शशी यदि लग्नो भवति पाप संदष्टः।
श्रयथा युत आदिशत मरणं रोगैर्गृहीतस्य॥ २४२॥

त्रर्थ-यति प्रश्न कुण्डली में आठवें स्थान में चन्द्रमा हो भीर लग्न पाप प्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो रोगी का मरखः सममता चाहिए।

विवेचन — प्रश्यान्तरों में बताया गया है कि प्रश्न लग्न में पाप प्रह हों और चन्द्रमा बारहवें, बाठवें, सातवें, बुठवें में हो तो रोगी की मृत्यु समक्षनी चाहिए शनि यदि अप्टमेश होकर बारहवें भाव में हो और मंगल तृतीयेश होकर बाठवें भाव में हो तो भी रोगी की मृत्यु होती है। लग्न स्थान में बुध, शुक्र और गुरु हां तथा आठवें और बुठे भाव में कोई प्रह नहीं हो तो रोगी जल्द रोग से मुक्त होता है। पांचवें भाव में शुक्र हो, शनि चतुर्थ भाव में हो और रवि षष्ठेग होकर सातवें या आठवें भाव में हो तो रोगी एक दो माह कप्र पाने के बाद रोग मुक्त होता है।

प्रश्न लग्न के स्वामी कूर प्रह रिव, मगल हों और बारहवें या सातवें माव में स्थित हों तो रोगी की १० दिन के मीतर मृत्यु समभानी चाहिए। इस प्रकार प्रहों की विभिन्न परिस्थितियों से रोगी के जीवन मरण का विचार किया गया है।

× पिद्येदये विलग्गे कूरा लग्गत्य हिंदुग दक्षमिश्या।
जई हुंति श्रष्ट छट्टमरासीस्र निसाहिवो होति ॥
तो रोगी मरइ खुंत श्रहवा कारणहिवो पहो श्रत्यं।
सुवयाभइ तो वि मरण रोगी सज्जो वि खणं नेइ॥
—स. रं. जोइ. दा. ११८-१६

प्रश्नलग्नोपग पापंभ रोगियाः पापयुक्तेव्हिंत चाष्टमर्च यदा ।
पापयोरन्तरे पापयुक्तो ऽष्टमे चंद्रमा मृत्युयोगो भवेत्सत्वरम् ॥
प्रश्नलग्नसूरो पापखेटा न्यये नैधने चन्द्रमा व नगे सप्तमे ।
नैधने शात्रुमे सत्वरं रोगिणो मृत्युयोगस्तदा न्यत्यये न्यत्यव ॥
चन्द्रे लग्ने इलन्नेऽर्के शीघ्रं रोगी विनश्यति । कैर्यशे मेषमे भीमे चन्द्रयुक्ते च नश्यति ॥

—प्र भू. ए. ५३-५६

रोगोत्पत्ति के नक्षत्रों के अनुसार रोग की समय मर्यादा ग्रहजाण ( अह ) व दिले पच्चेयं इह कहेमि कि बहुणा। पुन्वस्ररी ( सुणी ) हिं भीणए लवीमत्तं जए अ जीविचा।।२४३ नमजानामध्या दिनानि प्रत्येकमिह कथयामि कि बहुना। पूर्वमुनिर्मिर्मागुतानि सत्रमात्र जयति च जीवित्वा ॥२४३॥ श्रर्थ-पूर्वाचायाँ ने इस संसार में थोडे दिन तक जीवित

रहकर रोगोत्पत्ति के दिन के नक्षत्र के श्रानुसार जो रोग की समय मर्यादा का कथन किया है उसे कहता हूं, अधिक स्या।

दह दिश्रह श्रस्सिखीए भरणीए हवंति पउरदि श्रहाई ! सत्त दिख कतियाए रोहिसीरिक्खे य पंचेव ॥२४४॥ दश दिवसा अदिवन्यां भरएयां भत्रति प्रचुर दिवसाः । सप्त दिनानि कृतिकायां रोहिए?के च पंचैत्र ॥ २४४ ॥

अर्थ-यदि अध्विनी तक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक. भरणी में उत्पन्न हो तो बहुत दिन तक, कृत्तिका में उत्पन्न हो तो ७ दिन तक और रोहिशी में उत्पन्न हा तो ४ दिन तक रोगी बीमार रहता है। \*

दह दियह मिगसिरम्मि अ पडरादिणाई हवंति अहाए। पक्ल पुणव्यसुम्मि अ दह दिश्रहे जाग पुस्सम्मि ॥२४५॥ दश दिवसा मृगशिरिस च प्रचारिनानि भवन्यार्द्रायाम् । पद्मं पुनर्त्रस्वोश्च दश दिवसा खानीहि पूच्ये ॥ २४५ ॥

ऋथ-यदि मृतशिर नकत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक, बार्ड्स नक्तर में रोग उत्पन्न हो तो श्रधिक दिन तक, पुनर्वसु नसम में रोग उत्पन्न हो तो १५ दिन तक म्रोर पुष्य नसम में रोग उत्पन्न हे। तो १० दिन तक रोगी बीमार रहता है।

<sup>#</sup> जातरोगस्य पूर्वाद्री स्वाति ज्येष्ठादि भेर्मति । भवेशीरोगता रेवत्यनु राधास कप्टतः ॥ मासान्स्गोत्तराष दे विशत्यक्षा मधास च । पंत्रेश त द्विदैवत्ये धनिद्राहरतगोस्तथा ॥ सरगीवाठगाश्रोत्र चित्रास्वेकादशाहत । श्रश्चिमी कृत्तिका रक्तोनक्षेत्र नवाहत ॥ आदित्यपुष्यादिर्वष्तरोहिएयार्वम. योषु तः । सप्ताहादिह ताराया यदि स्यादनकुलता ॥ -म्रा. सि. प्र. १२६

पउरदिणे (ण) णिहिन्ने हा) असिलेसाए महाइ मासिकं । तह पुन्त्रफरगुणीए सत्तेव एगवीस च उत्तराए हु ॥२४६॥ प्रचुरदिनानि निर्दिष्टान्यारलेषायां मधायां मासैकं । तथा पूर्वाफालगुन्या सप्तैवैकविंशति चोत्तरायां खलु ॥२४६॥

अर्थ-यित आइलेषा नत्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो अस्यधिक दिन तक, मधा में रोग उत्पन्न हो तो एक माह तक पूर्वाफल्गुनी में उत्पन्न हो तो सात दिन तक और उत्तराफाल्गुनी में रोग उत्पन्न हो तो इक्कीस दिन तक रोगी बीमार रहता है।

एयारस हत्थिमि अ एगिदणं च उत्तराए हु ।
साई सत्त दिअहे दह दिअहे तह विसाहाए ॥२४७॥
एकादश हस्ते चक्रदिन जानीहि तथा च चित्रायाम् ।
स्वात्यां सप्त दित्रसान् दश दिवसास्तथा विशाखायाम् ॥२४७॥\*

श्रथ-यदि हस्त नस्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो ११ दिन तक चित्रा नसत्र में रोग उत्पन्न हो तो १ दिन तक, स्वाति नस्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो ७ दिन तक श्रीर विशासा नसत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक रोगी बीमार रहता है।

श्रणुराहाए वीसं जिद्वाए विश्रास पउरदिश्रहाई । मूलिम्म चउन्वीसं पुम्वासाढाए एअं उ ॥ २४८ ॥

<sup>\*</sup>कृतिकायां बदा व्याधिकत्पक्षो भवति स्वयम् । नदरात्रं भवत्पीका त्रिश्रं रोहिशी छ च ॥ मृगशीर्षे पंचरात्रमादाया मुच्यते अमुभिः । पुनवसी तथा पुष्ये सप्तरात्रेया मोचनम् ॥ नव रात्र तथा ऽऽरक्षेषे रम्णानान्त मधास च । द्वी मासी पूर्वफाल्गुन्यामुक्तरास्त्रियण्यकम् ॥ हस्ते च सन्तमे मोक्षित्रायामर्द्ध मासकं । मासद्वयं तथा स्वात्यां विशाखे विनविंशति ॥ मित्रे बेव दशाहानि ज्येष्ठा यामर्द्धमासकं । मूखेन जायते भोच पूर्वाषाढे त्रिपञ्चकं ॥ उत्तरे दिनविंशस्या द्वी मासी श्रव्यो तथा । धनिष्ठायामर्द्धमासो वाश्यो च दशाहक ॥ पूर्वामाद्वय देवि सनविंशतिवासरम् । जिपचाहिर्वजे च रेवत्यां दश रात्रक ॥ महोराज तथा ऽश्विन्या भरत्या तु गतायुष । एव कमेण कानीयाचच्चत्रेषु यथोदितम् ॥
- भै र ग १०४-१०६

अनुराधायां त्रिंशित उयेष्ठाया विजानीहि प्रचुरदिवसान् । भूले चतुर्विशिति पूर्शाषाढायामेकं तु`॥ २४≈॥

ऋथे—यदि अनुराधा में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक ज्येष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो ऋत्यधिक दिन तक, मूल नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २४ दिन तक और पूर्वापादा में रोग उत्पन्न हो तो एक दिन तक रोगी वीमार रहना है।

दह दिश्वह उत्तराए सवग्राम्म विश्वाग्य पंच वरदिश्वहे । पक्छं श्रिगदिरक्षे वीमदिग्रा सयदिसाए य ॥ २४९ ॥ दश दिवसानुराराया श्रवग्रे विज्ञानीहि पच वरदिबसान् । पद्म धनिष्ठक्षे विशति दिनानि शतिभयाया च ॥२४६॥

मर्थ-यदि उत्तराषाढा नत्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो १० दिन तक, श्रवण नत्तत्र में रोग उत्पन्न हो तो ४ दिन तक, धनिष्ठा नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो १४ दिन तक श्रीर शनभिषा नत्त्रत्र में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक रोगी रोगश्रसित रहता है।

पुन्वस्स भद्ददा पउर दिखे उत्तराइ तह वीसं । इगवीसं चिय रिक्खे रेवइदिश्वहे समुद्दिष्टे ॥ २५० ॥ पूर्गया भाद्रपदाया प्रचुरिदनान्युत्तराया तथा विशक्ति । एकविशक्तिरेवर्चे रेवत्या दिवसा समुद्दिष्टा: ॥ २५०॥

श्रर्थ—यदि पूर्ताभाद्मपद नक्षत्र में रोग उन्पन्न हो तो बहुत दिन तक, उत्तराभाद्मपद नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २० दिन तक श्रीर रेवती नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो २१ दिन तक रोगी रोग पीडिस रहता है।

एतावंति दिणाई चिद्ध रोओ इमेस्र रिक्खेसु ।
पिडयस्स य रोइस्स य किं बहुणा इह पलावेगा ।।२५१॥
एतावंति दिनानि तिष्ठति रोप एष्ट्रेसुपु ।
पिततस्य च रोगिगारच किं बहुनेह प्रलापेन ॥२५१॥

श्रर्थ — इस प्रकार भिन्न २ नक्षत्रों में उत्पन्न होने पर रीग चिरत्रहीन व्यक्ति के लिए उपर्युक्त दिनों तक कष्ट देता रहता है, इस विषय में श्रिधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं।

विवेचन—मुद्दर्स चिन्तामणि में बतलाया है कि स्वाति, ज्येष्ठा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, प्वांषाद्रा, म्राद्दा म्रीर मार मनुराधा इन नक्षत्रों में ज्वर की उत्पत्ति हो तो मृत्यु, रेवती मार मनुराधा इन वो नक्षत्रों में ज्वर की उत्पत्ति हो तो बहुत दिन तक वीमारी, भरणी, भ्रवण, शतमिषा भ्रीर चित्रा इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो ११ दिन तक कष्ट, विशाखा, इस्त भ्रीर धनिष्ठा इन नभ्रत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो १४ दिन तक कष्ट, उत्तराभाद्रपद उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु भ्रीर रोहिणी इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो १४ दिन तक कष्ट, उत्तराभाद्रपद उत्तराफाल्गुनी, पुष्य, पुनर्वसु भ्रीर रोहिणी इन नक्षत्रों में ज्वर उत्पन्न हो तो ७ दिन तक कष्ट एवं स्वगशिर भ्रीर उत्तराषाद्वा में ज्वर हो तो एक माह तक कष्ट रहता है। म्राद्दा, भारतेषा, ज्येष्ठा शतिभा, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाषाद्वा, विशाखा धनिष्ठा, कृत्तिका इन नक्षत्रों में, रविवार, मंगलवार, शनिवार इन दिनों में भ्रीर चतुर्थी, एकादशी, चतुर्दशी एवं षष्ठी इन तिथियों में यदि राग उत्पन्न हो तो उस रोगी की मृत्यु होती है।

जिस समय रोग उत्पन्न हुन्ना हो, उस समय की लग्न चर हो तो कुछ दिनों के वाद रोग दूर हो जाता है, स्थिर लग्न में रोग उत्पन्न हो तो म्नश्चिक दिन तक बीमारी जाती है मार दिस्व भाव लग्न में रोग उत्पन्न होने से मृत्यु होती है। लग्न के म्रजुसार रोगी की बीमारी का समय मान करने के लिए महों का विचार भी करक्षेमा मावश्यक है। मृत्यु दिन निकालने के लिए तारा विचार भी किया जाता है। रोगी के जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनकर ना का माग देने से ३, ४, मीर ७, रोष रहने पर मृत्यु होती है। म्रभिमाय यह है कि रोगी के जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनने पर जिस्स दिन तीसरी, पांचवीं भीर सातवीं ताराएं मावें उसी दिन उसकी मृत्यु सममनी चाहिए। उदाहरण जैसे यहदत्त नामक रोगी व्यक्ति की मृत्यु तिथि निकालनी है, इसका जन्म नक्षत्र हालका है भीर माज का नक्षत्र मारलेवा है। यहां जनम नज्ञत्र कृत्निका से काश्लेषा तक गणना की तो ७ संक्या आई इसमें ६ का भाग दिया तो लिख शून्य और शेष ७ रहा ऋतः यहां ७ वीं ताग हुई इस कारण भाज का दिन रोगी के सिए मरण दायक सममना चाहिए।

समय पर ही मृत्यु दोती है, इसका कवन

दिहं रिहो वि पुणो जीवइ तावंति सो वि दिश्वहाई। जो लेंद्र श्राणसणं जित्र सो जीवइ तत्तिए दियहे ॥२५२॥ दृष्टरिष्टोऽपि पुनर्जीवति तावतः सोऽपि दिवसान् । यो लात्यनशनमेत्र स जीवति तावतो दिवसान् ॥ २५२॥

श्रायं —श्रिरिष्टों के दृष्टिगोचर होने पर भी जितने दिन की श्रायु शेष है उतने दिन तक जीवित रहता है। यदि कोई उपवास भी करता है तो भी वह उतने दिन तक श्रवश्य जीवित रहता है। तात्पर्य यह है कि श्रिष्ट द्शेन द्वारा जितने दिन की श्रायु झात हुई है उनने दिन तक श्रवश्य जीवित रहना पहता है।

इस प्रनथ के निर्माण की समय मर्यादा का कथन

इय दिश्रहतएणं चिश्र बहुविहसत्था ग्रुसारदिद्वीए। लविमंत चिश्र रहय (यं) सिरिरिहस ग्रुच्चयं सत्थं॥२५३॥ इति दिबसत्रयेगापि च बहुबिश्र शास्त्रानुसारदृष्टया। लवमात्रमेत्र रचित श्री रिष्टसमुच्चय शास्त्र॥ २५३॥

भर्थ — इस प्रकार तीन दिनों में नाना प्रकार के शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार थोडे ही समय में श्री रिष्ट नमुख्यय शास्त्र रचा गया है। अभिज्ञाय यह है कि इस प्रन्थ का निर्माण तीन दिनों में हुआ है।

प्रन्थ कत्ती की प्रशस्ति

जयउ जए जियमाणी संजमदेवी मुणीसरी इत्थ । तहिव हु संजमसेणी माहवचन्दी गुरू तह य ॥२५४॥

जयत जगति जितमानः संयमदेवो मुनीसरोऽत्र । तथापि खलु संयमसेनो माध्यचन्द्रो गुरुस्तथा ॥२५४॥

प्रश्च-संसार में विजयी मुनिवर संयमदेव अय की प्राप्त हों । इस संबमदेव के गुरु संयमसेन बीर इस संयमसेन के गुरु माध्यसम्ब मी जय को माप्त हो।

रइयं बहुसत्थत्थं उवजीवित्ता हु दुग्गएवेख । रिद्वसमुच्चयसत्यं वयस्तेस [संयम ] देवस्स ॥२५५॥ रचित बहुशासार्थमुपजीन्य खलु दुर्गदेवेन । रिष्टसमञ्चयशास्त्रं वचनेन संयमदेवस्य ॥ २५५ ॥

भ्रथ-संयमदेव के उपदेशानुसार दुर्गदेव ने नाना शास्त्रों के माधार पर इस रिष्टसमुख्यय शास्त्र की रचना की है।

जं इह किंमि वरिष्टुं श्रयाणमाखेण श्रहच गव्बेख । तं रिहसत्यणिउसे सोहेनि महीर पयखंत ॥२५६॥

यदिह किमप्यरिष्टमजानता ऽथत्रा गर्तेगा ।

तदिष्ट शास्त्रनिपुरााः शोधयित्वा मह्या प्रकटयन्तु ॥ २५६ ॥

ग्रयं-इस ग्रन्थ में भवान या प्रमाद से जो कुछ बुटि रह गई हो, उसका रिष्टशास्त्र के काता संशोधन कर मुक्ते बतकाने का कर करें।

जोच्छ्रदंसण-तक्क-तिक अइम (मई) पंचंग-सदागमे । जो गी (णी) सेसमहीसनीतिकुसली बाइच्म (ईम) कंठीरवी ॥ जो सिद्धतमपारतीर्द्धानिही तीरेवि पारंगओ । सो देवो सिरिसंजगार्यकियो आसी इहं भूतले ॥२५७॥

थः षड्दर्शन-तर्क-तर्कितमतिः पचांग-शन्दागमः,

यो नि शेषमहीशनीतिकुशको वादीमकपठीरवः।

यः सिद्धान्तमपातीरस्नुनिधि तीर्त्वा पारंगतः,

स देवः श्रीसंयमादिम्निप श्रासीविह मृतले ॥२५७॥

श्रर्थ — जो सः प्रकार के दर्शन शास्त्र का हाता होने से तर्क बुद्धिवासा है, ज्योतिय और व्याकरण शास्त्र का पूर्ण झाता है, सम्पूर्ण राजनीति का जानकार है और जो वादीक्षणी मदोन्मल हावियों के अरुष को सिंह के समान है जिसने सिद्धांन कषी श्रापार समुद्र को पार कर किनारा प्राप्त कर लिया है— संपूर्ण सिद्धांत का झाता है, ऐसा मुनियों में श्रेष्ठ श्री संथम देव इस पृथ्वी पर हुन्द्रा था।

संजाओ इह तस्स चारुचरिओ नाणं वृद्धोयं (थोया) मई सीसो देसजई सं (वि) बोहणयरो खीसेसबुद्धागमो । नामेणं सिरिदुग्गएव विदिश्यो नागीसरायराखश्चो तेखेदं रह्यं विद्युद्धमङ्गा सत्थं महत्य फुडं ॥२४८॥

सञ्जात हह तस्य चारुचरितों ज्ञानम्बुधौता मितः।

शिष्यो देशजयी विक्रोधनपरो नि शेषबुद्धागम । नाम्ना श्रीदुर्गदेवो विदितो बागीरवरायन्नक.

तेनेद रचित विशुद्धमिना शास्त्रं महदर्यं स्फुटम् ॥२५८॥

अर्थ—उपयुक्त गुण्याले संयमदेव का शिष्य विश्व चित्र वाला, ज्ञानकपी जल के द्वारा प्रचालित बुद्धिवाला, वाद-विवाद मे देशभर के विद्वानों को जीतनेवाला, सब को सम्भाने वाला, सम्पूर्ण शास्त्रों का विद्वान श्री दुर्गदेव बाम का अन्थकर्ता हुआ, जिसने अपनी विश्व बुद्धि द्वारा स्पष्ट और महान् अर्थवाले इस रिष्टसमुख्यम शास्त्र की रखना की।

जा सम्मो जिसादिष्टणिन्छिदयमे (प ए) गर्छ (गर्छ) ति जावज्जइ जा मेरू सुरणायवेहि सिरसो (हिओ) जाव (वं) मही सा मही जा नायं ? च सुरा सभौ तिपदुमा चंद-क-तारामणं तावच्छेउ मही अलम्मि विदिष्टं (यं) दुग्मस्स सत्यं जसो (से)

यावद् धर्मो जिनिदेष्ठनिश्चितपदो वर्षते यावञ्जगति यावन्मेरः सुरपादपैः सदितो यावन्मदी सा मही ।

जा नायं (१) च सुरा नमिक्कपथगा चन्द्र-अर्क-तारागराम् तावदास्तां महीतले विदितं दुर्गस्य शास्त्रं यशसि ॥२५१॥

श्रर्थ—जबतक संसार में जिनेन्द्र अगवान के द्वारा प्रति-पादित धर्म बृद्धि को शक्ष होता रहेगा, जब तक सुमेठ पर्धत कल्पवृद्धोंसिहत पृथ्वी पर स्थित रहेगा, जबतक पृथ्वी स्थिर रहेगी, जब तक स्वर्ग में इन्द्र शासन करता रहेगा, जबतक आकाश में सूर्य, चन्द्र श्रीर तारागण प्रकाशमान रहेंगे तब तक पृथ्वी पर दुर्गदेव का शास्त्र और यश दोनों ही वर्तमान रहेंगे।

प्रनथ का रचना काल

संवच्छरइगसहसे बोलीयो खवयसीह संजुत्ते । सावणसुक्केयारसि दिश्रहम्मि (य) मृलरिकखंमि ॥२६०॥

सवत्सरैकसहस्रे गते नवाशीतिसयुक्ते ।

श्रावगाशुक्लैकादस्या दिवसे च मूर्लोक् ॥२६०॥

शर्था – संवत् १०८६ श्रावण ग्रुङ्कला पकादशी को मूल क्वात्र में इस प्रनथ की रचना की।

ं प्रन्थ निर्माख का स्थान

सिरिकुंमनयरण (य) ए सिरिक्तिच्छिनिवासनिवइरज्जंमि । सिरिसतिनाह भवणे ग्रुणि-भविश्व-सम्मउमे (ले) रम्मे ॥२६१॥

श्रीकुम्भनगरनगके श्रीलक्ष्मीनिवासनुपतिराज्ये । श्रीशान्तिनायभवने मुनि-भविक-शर्मकुले रम्ये ॥२६१॥

श्रर्थ — श्री तहपी निवास राजा के राज्य भें श्री कुम्भीनगर नग के मुनि श्रीर भव्य श्रावकों से खुशोभित श्री शांतिनाथ जिना-तय में इस प्रनथ की रचना की गुर्ह।